प्रकाशक मार्तण्ड उपाध्याय मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्ली

> सातवीं बार: १९५४ कुल छपी प्रतियां: २३००० मूल्य डेढ़ रुपए

> > मुद्रक सम्मेलन मुद्रणालय प्रयाग

#### प्रस्तावना

प्रसिद्धिकी जिनको कभी परवाह नहीं थी उनको पूज्य गांधीजीके सत्याग्रहने असायारण प्रसिद्धि दे दी। यह प्रसिद्धि मिल गई तो उससे भी जलकमलवत् निल्प्त रहनेकी शक्ति जितनी श्रीविनोवाकी है उतनी और किसीकी नहीं है। जिन विशेषताओंके लिए पूज्य गांधीजीने उन्हें प्रथम सत्याग्रहीकी हैसियतसे पसंद किया, उन विशेषताओंको सव लोग समक नहीं सके हैं, ऐसी मुक्ते आशंका है। कई वड़े-वड़े सरकारी अफसरोंने मुक्तसे कहा कि जवाहरलालजी, भूलाभाई तो वड़े नेता हैं, उनको कड़ी सजा देनी पड़ती है, क्योंकि उनका प्रभाव हजारों लोगों पर है। विनोवा तो Small fry यानी अल्प जीव हैं, उनको गांधीजी ने बढ़ाया है, उनके असरका सरकारको उर नहीं हैं। डर हो या न हो, मि० एमरीने भी अव श्रीविनोवाका नाम अपने निवेदनमें दिया और उनका एक सच्चे दयावर्मिक नामसे उल्लेख किया है।

विनोवाका प्रभाव आज नहीं, वर्षोंके वाद लोग जानेंगे। उनकी थोड़ी विशेपताओंका निर्देश करना में आवश्यक समभता हूं। वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं; शायद वैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी और भी होंगे। वे प्रखर विद्वान् हैं; वैसे प्रखर विद्वान् और भी हें। उन्होंने सादगीको वरण किया है; उनसे भी अधिक सादगीसे रहनेवाले गांधीजीके अनुयायियोंमें कई हैं। वे रचनात्मक कार्यके महान् पुरस्कर्ता और दिन-रात उसीमें लगे रहनेवाले व्यक्ति हैं; ऐसे भी कुछ गांधी-मार्गानुगामी हैं। उनकी जैसी तेजस्वी वृद्धि-शक्तिवाले भी कई हैं। परंतु उनमें कुछ और भी चीजें हैं जो और किसीमें नहीं है। एक निश्चय किया, एक तत्त्व ग्रहण किया तो उसका उसी क्षणसे अमल करना—उनका प्रथम पंवितका गुण है। उनका दूसरा गुण निरंतर विकासशीलताका

हैं। शायद ही हममेंसे कोई ऐसा हो जो कह सके कि मैं प्रतिक्षण विकास कर रहा हूं। वापूको छोड़कर यदि और किसीमें यह गुण मैंने देखा है तो विनोवामें। इसिल्ए छियालीस सालकी उम्रमें उन्होंने अरवी जैसी किन भाषाका अभ्यास किया, कुरानशरीफका अनुष्ठान किया और उसके हाफ़िज वन गए हैं। वापूके कई वड़े अनुयायी ऐसे हैं जिनका प्रभाव जनतापर वहुत पड़ता है; पर वापूके शायद ही किसी अनुयायीने सत्य-अहिंसाके पुजारी और कार्यरत सच्चे सेवक उतने पैदा किये हों जितने कि विनोवाने पैदा किये हैं। "योगः कर्मसु कौशलम्" के अर्थमें विनोवा सच्चे योगी हैं। उनके विचार, वाणी और आचारमें जैसा एकराग है वैसा एकराग बहुत कम लोगोंमें होगा, इसिल्ए उनका जीवन एक मधुर संगीतमय है। "संचार करो सकल कर्में शांत तोमार छंद" किववर टैगोरकी यह प्रार्थना शायद विनोवा पूर्वजन्मसे करके आये हैं। ऐसे अनुयायीसे, गांधीजी और उनके सत्याग्रहकीं भी शोभा है।

उनके कुछ लेखोंका यह संग्रह वड़ा उपयोगी होगा। उनकी मितमापिता उनके विचार और वाणीका संयम और उनकी तत्त्वनिष्ठाका इस संग्रहमें पद-पदपर परिचय मिलेगा।

सेवाग्राम २५-११-४० --महादेव देसाई

#### प्रथम सत्याग्रही विनोवा

श्री विनोवा भावे कौन हैं? मैंने उन्हें ही इस सत्याग्रहके लिए क्यों चुना ? और किसीको क्यों नहीं ? मेरे हिंदुस्तान लौटनेपर सन् १९१६में उन्होंने कालिज छोड़ा था। वे संस्कृतके पण्डित हैं। उन्होंने आश्रममें गुरुमे ही प्रवेश किया था। आश्रमके सबसे पहले सदस्योंमेंसे वे एक हैं। अपने संस्कृतके अध्ययनको आगे बढ़ानेके लिए वे एक वर्षकी छुट्टी लेकर चले गये। एक वर्षके बाद ठीक उसी घड़ी, जविक उन्होंने एक वर्ष पहले आश्रम छोड़ा था, चुपचाप आश्रममें फिर आ पहुंचे। मैं तो भूल भी गया था कि उन्हें उस दिन आश्रममें वापस पहुंचना था। वे आश्रममें सव प्रकारकी सेवा-प्रवृत्तियों---रसोईसे लगाकर पाखाना-सफाई तक---में हिस्सा ले चुके हैं। उनकी स्मरणशक्ति आश्चर्य-जनक है। वे स्वभावसे ही अध्ययनशील हैं। पर अपने समयका ज्यादा हिस्सा वे कातनेमें ही लगाते हैं, और उसमें ऐसे निष्णात हो गए हैं कि वहुत ही कम लोग उनकी तुलनामें रखे जा सकते हैं। उनका विश्वास है कि व्यापक कताईको सारे कार्यक्रमका केंद्र वनानेसे ही गांवोंकी गरीवी दूर हो सकती है। स्वभावसे ही शिक्षक होनेके कारण उन्होंने श्रीमती आशादेवीको दस्तकारीके द्वारा वृत्तियादी तालीमकी योजनाका विकास करनेमें वहुत योग दिया है। शीविनोवाने कताईको वुनियादी दस्तकारी मानकर एक पुस्तक भी लिखी है। वह विलक्षल मौलिक चीज है। उन्होंने हंसी उड़ानेवालोंको भी यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि कताई एक ऐसी अच्छी दस्तकारी है कि जिसका उपयोग बुनियादी तालीममें वखुवी किया जा सकता है। तकली कातनेमें तो उन्होंने कांति ही लादी है और उसके अंदर छिपी हुई तमाम शक्तियोंको स्रोज निकाला है। हिंदुस्तानमें हाथकताईमें इतनी संपूर्णता किसीने प्राप्त नहीं की जितनी कि उन्होंने की है।

उनके हृदयमें छूआछूतकी गंधतक नहीं है। सांप्रदायिक एकतामें उनका उतना ही विश्वास है जितना कि मेरा। इस्लाम धर्मकी खूवियोंको समभनेके लिए उन्होंने एक वर्षतक कुरानशरीफका मूल अरवीमें अध्ययन किया। 'इसके लिए उन्होंने अरबी भी सीखी। अपने पड़ोसी मुसलमान भाइयोंसे अपना सजीव संपर्क वनाये रखनेके लिए उन्होंने इसे आवश्यक समभा।

जनके पास उनके शिष्यों और कार्यकर्ताओं का एक ऐसा दल है जो उनके इशारेपर हर तरहका विल्दान करने को तैयार है। एक युवकने अपना जीवन को ढ़ियों की सेवामें लगा दिया है। उसे इस कामके लिए तैयार करने का श्रेय श्रीविनोवाको ही है। औष धियों का कुछ भी ज्ञान न हो ने पर भी अपने कार्यमें अटल श्रद्धा हो ने के कारण उसने कुष्ठरोगकी चिकित्साको पूरी तरह समफ लिया है। उसने उनकी सेवाके लिए कई चिकित्साघर खुलवा दिये। उसके परिश्रमसे सैकड़ों को ढ़ी अच्छे हो गए हैं। हाल ही में उसने कुष्ठ-रोगियों के इलाजके संबंधमें एक पुस्तिका मराठी में लिखी है।

विनोवा कई वर्षोंतक वर्षाके महिला-आश्रमके संचालक भी रहे हैं। दिद्रनारायणकी सेवा—प्रेम उन्हें वर्धाके एक गांवमें खींच ले गया। अव तो वे वर्धासे पांच मील दूर पौनार नामक गांवमें जा वसे हैं और वहांसे उन्होंने अपने तैयार किय्रे हुए शिष्योंके द्वारा गांववालोंके साथ संपर्क स्थापित कर लिया है। वे मानते हैं कि हिंदुस्तानके लिए "राजनैतिक स्वतंत्रता" आवश्यक है। वे इतिहासके निष्पक्ष विद्वान् हैं। उनका विश्वास है कि गांववालोंको रचनात्मक कार्यक्रमके वगैर सच्ची आजादी नहीं मिल सकती। और रचनात्मक कार्यक्रमका केंद्र है खादी। उनका विश्वास है कि चरखा अहिंसाका बहुत ही उपयुक्त बाह्य चिह्न है, उनके जीवनका तो वह एक अंग ही वन गया है। उन्होंने पिछली सत्याग्रहकी लड़ाइयोंमें सिक्रय भाग लिया था। वे राजनीतिके मंचपर कभी लोगोंके सामने आये ही नहीं। कई साथियोंकी तरह उनका यह विश्वास है कि सिवनय आज्ञाभंगके अनुसंधानमें ज्ञांत रचनात्मक काम कहीं ज्यादा प्रभावकारी होता है, इसकी अपेक्षा कि जहां आगे ही राजनैतिक भाषणोंका अखंड प्रवाह चल रहा है वहां जाकर

और भाषण दिये जायं। उनका पूर्ण विश्वास है कि चरखेमें हार्दिक श्रद्धा रखे विना और रचनात्मक कार्यमें सिकय भाग लिए वगैर अहिंसक प्रतिकार संभव नहीं।

श्रीविनोवा युद्धमात्रके विरोधी हैं; परंतु वे अपनी अंतरात्माकी तरह उन दूसरोंकी अंतरात्माका भी उतना ही आदर करते हैं जो युद्धमात्रके विरोधी तो नहीं हैं, परंतु जिनकी अंतरात्मा इस वर्त्तमान युद्धमें शरीक होनेकी अनुमित नहीं देती। अगरचे श्रीविनोवा दोनों दलोंके प्रतिनिधिके तौरपर हैं, यह हो सकता है कि सिर्फ हालके इस युद्धमें विरोध करनेवाले दलका खास एक और प्रतिनिधि चुननेकी मुक्ते आवश्यकता लगे।

र्इरिजन-सेवक' २५-११-४०

—मो० क० गांधी

# विषय-सूची

| •                             | पृष्ठ       | •                            | पृष्ठ    |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|----------|
| प्रस्तावना—महादेव देंसाई      | . ₹         | '२३. तरणोपाय                 | ७९       |
| प्रथम सत्याग्रही विनोवा-गांधी | जी५         | २४. व्यवहारमें जीवन-वेतन     | न ८१     |
| १. वूढ़ा तर्क                 | ९           | २५. श्रमजीविका               | 90       |
| २. त्याग और दान               | . 33        | २६. ब्रह्मचर्यकी कल्पना      | १०२      |
| ३. कृष्ण-भिनतका रोग           | १४ .        | २७. स्वतंत्रताकी प्रतिज्ञाका | F        |
| ४. कविके गुण                  | <b>?</b> C. | अर्थे /                      | १०६      |
| ५. साक्षर या सार्थक           | २२          | २८. खादी और गादीकी           | ſ        |
| ६. दो शर्तें                  | २५          | लड़ाई 👝 🦯                    | १२१      |
| ७. फायदा क्या है ?            | २८          | २९. निर्दोप दान और श्रेष     |          |
| ८. गीता-जयती                  | ₹१.         | कलाका प्रतीक-खादी            | १२७      |
| ९. पुराना रोग                 | इइ          | ३०, श्रमदेवकी उपासना         | १३७      |
| १०. श्रवण और कीर्तन           | ३५          | ३१. राष्ट्रीय अर्थशास्त्र    |          |
| ११. रोज़की प्रार्थना          | ४०          | ३२. 'वृक्षशाखा'-न्याय        | १४८      |
| १२. तुलसीकृत रामायण           | <b>४</b> र् | ३३. रांजनीति या स्वराज्य     | Γ- ,     |
| १३. कौटुंविक पाठशाला          | ४६          | नीति                         | १५२      |
| १४. जीवन और शिक्षण            | ४९          | ३४. सेवा व्यक्तिकी; भिक्त    |          |
| १५. केवल शिक्षण               | ५६          |                              | १६०      |
| <b>१६. भिक्षा</b> ं           | ξo.         | ३५. ग्राम-सेवा और ग्राम-धर्म | १६३      |
| १७. गांवोंका काम              | इ.४         | ३६. साहित्य-उल्टी दिशामें    | १६७      |
| १८. अस्पृश्यता-निवारण का      | ,           | ३७. लोकमान्यके चरणोंमें      | १७०      |
| यज्ञ                          | ६७          | ३८. निर्भयताके प्रकार        | १८३      |
| १९. आजादीकी लड़ाईकी           |             | ३९. आत्मशक्तिका अनुभव        | १८४      |
| विवायक तैयारी                 |             | ४०. सेवाका आचार-धर्म         | १९१      |
| २०. सर्व-धर्म-समभाव           |             | ४१. चरखेका सहचारी भाव        | २०४      |
| २१ . स्वांघ्यायकी आवश्यकता    | <i>6</i> ≶  | ४२. सारे धर्म भगवान्के       | <b>.</b> |
| २२. दरिद्रोंसे तन्मयता        | હદ્         | चरण हैं                      | २०७      |

## विनोवा के विचार

#### पहला भाग

: १:

## बुढ़ा तर्क

ज्यादा उम्रवालको अपने यहां वूढ़ा कहते हैं। इस देशमें आजकल ऐसे वूढ़े बहुत कम मिलते हैं। हम लोगोंकी जिंदगीका औसत २४ वरसका पड़ता है। कहते हैं, विलायत वगैरा देशोंमें इससे दूना है। इससे वहां वूढ़े बहुत मिलते हैं।

अपने यहां ऐसे वूढ़े चाहे कम हों, पर एक और तरहके बूढ़े तो बहुंत हैं। वह किस तरहके हैं? किसी विद्वान्ने कहा है कि नई चीज सीखनेकी आशा जिसने छोड़ दी वह बूढ़ा है। ऐसे बूढ़े अपने यहां, जहां देखिये, मिल जायंगे। वचपनमें जो पल्ले पड़ गया, पड़ गया। इसके वाद यदि जरा वड़े होकर किसी धंधेमें लग गए और तब कहा गया कि एकाध चीज सीख लो तो वैसा कुछ होनेका नहीं। इस जड़ताने पढ़-अनपढ़ दोनोंमें मुद्दतोंकी गुलामीके कारण घर-सा कर लिया है। पड़े हुओंमें यह कुछ अधिक ही है, कम नहीं।

एक वार एक राष्ट्रीय पाठशालाके शिथकको मैंने सहज सुभाया, "आप थोड़ी-सी हिन्दी सीख लें। हिंदीको हमने राष्ट्रभाषा माना है। राष्ट्रीय पाठ~ शालामें तो हिंदीकी शिक्षाको स्थान होना चाहिए। और हिंदी फिर कोई कठिन भाषा नहीं है, सहज हैं और इसी कारण वह राष्ट्रभाषा वन सकी है। गर्मीकी किसी छुट्टीमें हिंदी भाषा सहज ही, मजेसे, सीखी जा सकेगी। आप सीख लें तो फिर हम भी वच्चोंको थोड़ी हिंदी सिखा सकेंगे।" इसपर उनकी ओरसे सीधा जवाव मिला, "आप जो कहते हैं वह ठीक है। हिन्दी कोई वैसी कठिन भाषा नहीं है। पर अव हमसे कोई नई चीज सीखते वनेगा, ऐसा नहीं लगता। मुक्ते जो कुछ आता है उससे आप जी चाहे जितना काम ले लीजिये। चाहे तो चारके वदले पांच घंटे पढ़ा देंगे, पर नया सीखनेके लिए न कहिये। सीखते-सीखते ऊव गया!" वेचारा जिंदगीसे भी ऊवा हुआ दिखा। इसका नाम है 'वूढ़ा'।

यह तो हुई सादी हिंदी सीखनेकी वात। अगर कोई जरा बढ़कर कहे कि हिंदू-मुस्लिम-एकता दृढ़ करनी हो तो दोनोंको ही पास आकर एक-दूसरेको अच्छी तरह जान लेना चाहिए। इससे बहुत-सी गलतफहमी अपने-आप दूर हो जायगी। इसके लिए देवनागरी-लिपिके साथ-ही-साथ राष्ट्रीय पाठ-शालाओंमें उर्दू लिपि सिखाई जाय। "और चूंकि यह करना है इसलिए शिक्षक पहले वह लिपि सीख लें", फिर तो वह पागलोंमें ही शुमार किया जायगा। "अजी साहब, मुसलमानोंकी सारी वातें उल्टी होती हैं। हम चोटी रखते हैं, वह कटवाते हैं। हम दाढ़ी साफ करवाते हैं, वह दाढ़ी रखते हैं। कहते हैं, यही वात उनकी लिपिकी है। हम वाई ओरसे दाहिनी तरफ लिखते हैं तो वह दाहिनी तरफसे वाई ओर! ऐसी लिपि हमसे कैसे सीखी जा सकेगी?" यह उनका जवाव है। यह कल्पनासे नहीं लिखता, ऊपरका जवाव एक सज्जनसे सचमुच मिला है। मुसलमानोंके वारेमें उनका कथन मजाकमें वैसा हो गया, अन्यथा वह उनके मनके भाव नहीं थे। मनकी वात इतनी ही थी कि "नया नहीं सीखना।"

और अगर सूत कातनेको कह दिया ? फिर तो पूछिए ही नहीं। "पहले तो वक्त ही बहुत कम मिलता है। और वक्त अगर ज्यों-त्यों करके निकाला भी तो आजतक ऐसा काम कभी किया नहीं तो अब कैसे होगा?" यहांसे गुरूआत होगी। "जो आजतक नहीं हुआ, वह आगे भी नहीं होनेका।" यह चूढ़ा तर्क है। मालूम नहीं, इन बूढ़ोंको यह क्यों नहीं समभ पड़ता कि जो बाजतक नहीं हुई, ऐसी बहुत-सी बातें आगे होनेबाली हैं। आजतक मेरे ल्ड इकेका व्याह नहीं हुआ, वह अभी होनेको है, यह मेरी समभमें आता है। लेकिन अवतक मेरे हाथसे सूत नहीं कता, वह आगे कतनेको है, यह मेरी समभमें क्यों नहीं आता ? इसका जवाव साफ है। आजतक मैंने स्वराज्य नहीं पाया है, वह आगे पाना है, यह हमारे व्यानमें न होनेकी वजहसे। और इसीके साथ आजतक मैं मरा नहीं हूं तो भी आगे मरना है, विक आजतक मैं मरा नहीं, इसीलिए आगे मरना है, इस वातका भी भान नहीं रहा इसिलए।

मेरे मन, आजतक में मरा नहीं, इससे आगे नहीं मरना है, ऐसे वूढ़े तर्कका आसरा मत लो, नहीं तो फजीहत होगी।

### ः २ : त्याग और दान

एक आदमीने भलेपनसे पैसा कमाया है। उससे वह अपनी गृहस्थी सुख-चैनसे जलाता है। वाल-बच्चोंका उसे मोह है, देहकी ममता है। स्वभावतः ही पैसेपर उसका जोर है। दिवाली नजदीक आते ही वह अपना नलपट सावधानीसे बनाता है। यह देखकर कि सब मिलाकर खर्च जमाके अंदर है और उससे 'पूंजी' कुछ बड़ी ही है, उसे खुशी होती है। वड़े ठाठसे और उतने ही भिक्तिभावसे वह लक्ष्मीजीकी पूजा करता है। उसे द्रव्यका लोभ है, फिर भी नामका किह्य या परोपकारका किहए, उसे खासा खयाल है। उसे ऐसा विश्वास है कि दान-धर्मके लिए—इसीमें देशको भी ले लीजिए —खर्च किया हुआ धन व्याज समेत वापस मिल जाता है। इसलिए इस काममें वह खुले हाथों खर्च करता है। अपने आस-पासके गरीवोंको इसका इस तरह बड़ा सहारा लगता है जिस तरह छोटे बच्चोंको अपनी मांका।

दूसरे एक आदमीने इसी तरह सचाईसे प्रैसा कमाया था। लेकिन इसमें उसे संतोप न होताथा। उसने एक बार वागके लिए कुआं खुदवाया। कुआं बहुत गहराथा। उसमेंने थोड़ी मिट्टी, कुछ छरीं और बहुत पत्यर निकले।

कुंआं जितना गहरा गया, इन चीजोंका ढेर भी उतना ही ऊंचा लग गया। मन-ही-मन वह सोचने लगा, "मेरी तिजोरीमें पैसेका ऐसा ही टीला लगाहुआ है, उसी अनुपातसे किसी और जगह कोई गड्ढा तो नहीं पड़ गया होगा ! " विचारका घक्का विजली जैसा होता है; इतने विचारसे ही वह हड़वड़ाकर सचेत हो गया। वह कुआं तो उसका गुरु वन गया। कुएंसे उसे जो कसौटी मिली उसपर उसने अपनी सचाईको घिसकर देखा, वह खरी नहीं उतरती, ऐसा ही उसे दिखाई दिया। इस विचारने उसपर अपना प्रभुत्व जमा लिया कि 'व्यापारिक सचाई' की रक्षा मैंने भले ही की हो, फिर भी इस वालूकी वुनियादपर मेरा मकान कवतक टिक सकेगा? अंतमें पत्थर, मिट्टी और मानिक-मोतियोंमें उसे कोई फर्क नहीं दिखाई दिया । यह सोचकर कि फिजूल-का कूड़ा-कचरा भरकर रखनेसे क्या लाभ, वह एक दिन सबेरे उठा और अपनी सारी संपत्ति गधेपर लादकर गंगा किनारे ले गया। "मां, मेरा पाप धो डाल!" इतना कहकर उसने वह कमाई गंगा माताके आंचलमें उंडेल दी और बेचारा स्नान करके मुक्त हुआ। उससे कोई-कोई पूछते हैं, "दान ही क्यों न कर दिया ?" वह जवाव देता है, "दान करते समय 'पात्र' तो देखना पड़ता है। अपात्रको दान देनेसे घर्मके वदले अधर्म होनेका डर जो रहता है। मुक्ते अनायास गंगाका 'पात्र' मिल गया, उसमें मैंने दान कर दिया। इससे भी संक्षेपमें वह इतना ही कहता है, "कूड़े-कचरेका भी कहीं दान किया जाता है?" उसका अंतिम उत्तर है 'मौन'। इस तरह उसके संपत्ति-त्यागसे उसके सव 'सगों' ने उसका परित्याग कर दिया।

पहली मिसाल दानकी है, दूसरी त्यागकी। आजके जमानेमें पहली मिसाल जिस तरह दिलपर जमती है उस तरह दूसरी नहीं। लेकिन यह हमारी कमजोरी है। इसीलिए शास्त्रकारोंने भी दानकी महिमा कलियुगके लिए कही है। 'कलियुग' माने क्या? कुलियुग माने दिलकी कमजोरी। दुवंल हृदय द्रव्यके लोभको पूरी तरह नहीं छोड़ सकता। इसलिए उसके मनकी उड़ान अधिक-से-अधिक दानतक ही हो सकती है। त्यागतक तो उसकी पहुंच्

नहीं हो सकती। लोभी मनको तो त्यागका नाम सुनते ही जाने कैसा लगता है। इसलिए उसके सामने शास्त्रकारोंने दानके ही गुण गाये हैं।

त्याग तो विलकुल जड़पर ही आघात करनेवाला है। दान ऊपर-ही-ऊपरसे कोपलें कोटने जैसा है। त्याग पीने की देवा है; दान सिरपर लगानेकी सोंठ है। त्यागमें अन्यायके प्रति चिढ़ है; दानमें नामका लिहाज है। त्यागसे पापका मूलधन चुकता है, और दानसे पापका व्याज। त्यागका स्वभाव दयालु है, दानका ममतामय। धर्म दोनों ही पूर्ण है। त्यागका निवास धर्मके शिखर पर है, दानका उसकी तलहटीमें।

पुराने जमानेमें आदमी और घोड़ा अलग-अलग रहते थे। कोई किसीके अवीन न था। एक वार आदमीको एक जल्दीका काम आ पड़ा। उसने थोड़ी देरके लिए घोड़ेसे उसकी पीठ किरायेपर मांगी। घोड़ेने भी पड़ोसीके धर्मको सोचकर आदमीका कहना स्वीकार कर लिया। आदमीने कहा, "लेकिन तेरी भीठपर मैं यों नहीं बैठ सकता। तू लगाम लगाने देगा तभी मैं बैठ सक्गा।" लगाम लगाकर मनुष्य उसपर सवार हो गया और घोड़ेने भी थोड़े समयमें काम वजा दिया। अव करारके मुताविक घोड़ेकी पीठ खाली करनी चाहिए ची, पर आदमीसे लोभ न छूटता था। वह कहता है, "देख भाई, तेरी यह पीठ मुभसे छोड़ी नहीं जाती, इसलिए इतनी वात तू माफ कर। हां, तूने मेरी खिदमत की है (और आगे भी करेगा) इसे मैं कभी न भूलूंगा। इसके चदलेमें में तेरी खिदमत.करूंगा, तेरे लिए चुड़साल वनाऊंगा, तुभे दाना-वास दूंगा, पानी पिलाऊंगा, खरहरा करूंगा, जो कहेगा वह करूंगा; पर छोड़नेकी बात मुक्तसे न कहना।" घोड़ा वेचारा कर ही क्या सकता था? जोरसे हिनहिनाकर उसने अपनी फरियाद भगवान्के दरवारमें पेश की। घोड़ा त्याग चाहता है, आदमी दानकी वातें कर रहा था। भल्ने आदमी, कम-से-कम अपना यह करार तो पूरा होने दे!

#### : ३:

### कृष्ण-भक्ति का रोग

''दुनिया पैदा करें'' ब्रह्माजीको यह इच्छा हुई । इसके अनुसार कारवार शुरू होनेवाला ही था कि कौन जाने कैसे उनके मनमें आया कि 'अपने काम-में भला-बुरा वतानेवाला कोई रहे तो वड़ा मजा रहेगा।' इसलिए आरममें उन्होंने एक तेज-तर्रार टीकाकार गढ़ा और उसे यह अख्तियार दिया कि आगेसे में जो कुछ गढ़ूंगा उसकी जांचका काम तुम्हारे जिम्मे रहा। इतनी तैयारीके वाद ब्रह्माजीने अपना कारखाना चालू किया। ब्रह्माजी एक-एक चीज बनाते जाते और टीकाकार उसकी चूक दिखाकर अपनी उपयोगिता सिद्ध करता जाता। टीकाकारकी जांचके सामने कोई चीज वे-ऐव ठहर ही न पाती। "हाथी ऊपर नहीं देख पाता, ऊंट ऊपर ही देखता है। गदहे में चपलता नहीं है, बंदर अत्यंत चपल है।" यों टीकाकारने अपनी टीकाके तीर छोड़ने शुरू किये। ब्रह्माजीकी अकल गुम हो गई। फिर भी उन्होंने एक आखिरी कोशिश कर देखनेकी ठानी और अपनी सारी कारीगरी खर्च करके 'मनुष्य' गढ़ा। टीकाकार उसे वारीकीसे निरखने लगा। अंतमें एक चूक निकल ही आई। "इसकी छातीमें एक खिड़की होनी चाहिए थी, जिससे इसके विचार सव समभ पाते।" ब्रह्माजी वोले--"तुभो रचा, यही मेरी एक चूक हुई, अव मैं तुभो शंकरजीके हवाले करता हूं।"

यह एक पुरानी कहानी कहीं पढ़ी थी। इसके वारेमें शंका करनेकी सिर्फ एक ही जगह है। वह यह कि कहानीके वर्णनके अनुसार टीकाकार शंकरजीके हवाले हुआ नहीं दीखता। शायद ब्रह्माजीको उनपर दया आ गई हो, या शंकरजीने उनपर अपनी शक्ति न आजमाई हो। जो हो, इतना सच है कि आज उनकी जांति वहुत फैली हुई पाई जाती है। गुलामी-के जमानेमें कर्तृत्व वाकी न रह जानेपर वक्तव्यको मौका मिलता है। कामकी वात खत्म हुई कि वातका ही काम रहता है। और वोलना ही है

तो नित्य नये विषय कहांसे खोजे जांय? इसलिए एक सनातन विषय चुन लिया गया—-"निदा-स्तुति जनकी, वार्ता वधू-धनकी।" पर निदा-स्तुति-में भी तो कुछ वाट बसरा होना चाहिए। निंदा अर्थात् पर-निंदा और स्तुति अर्थात् आत्म-स्तुति । ब्रह्माजीने टीकाकारको भला-बुरा देखनेको तैनात किया था। उसने अपना अच्छा देखा, ब्रह्माजीका वुरा देखा। मनुष्यके मनकी रचना ही कुछ ऐसी विचित्र है कि दूसरेके दोप उसको जैसे उभरे हुए साफ दिखाई देते हैं, वैसे गुण नहीं दिखाई देते। संस्कृतमें "विश्व-गुणादर्श-चंपू' नामका एक काव्य है। वेंकटाचारी नामके एक दाक्षिणात्य पंडितने लिखा है। उसमें यह कल्पना है कि कृशानु और विभावसु नामके दो गंघवं विमानमें वैठकर फिर रहे हैं, और जो कुछ उनकी नजरोंके सामने आता है उसकी चर्चा किया करते हैं। कृशानु दोप-द्रष्टा है, विभावसु गुण-ग्राहक है। दोनों अपनी-अपनी दृष्टिसे वर्णन करते हैं। गुणादर्श - अर्थात् 'गुणोंका दर्पण' इस काव्यका नाम रखकर कविने अपना निर्णायक मत विभावसुके पक्षमें दिया है। फिर भी कुल मिलाकर वर्णनका ढंग कुछ ऐसा है कि अंतमें पाठकके मन-पर कृशानुके मतकी छाप पड़ती है । गुण लेनेके इरादेसे लिखी हुई चीजकी तो यह दशा है। फिर दोप देखनेकी वृत्ति होती तो क्या हाल होता?

चंद्रकी भांति प्रत्येक वस्तुके शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष होते हैं। इसलिए दोप ढूंड़नेवाले मनके यथेच्छ विचरनेमें कोई वाघा पड़नेवाली नहीं
है। 'सूर्य दिनमें दिवाली करता है, फिर भी रातको तो अंघेरा ही देता है',
इतना ही कह देनेसे उस सारी दिवालीकी होली हो जायगी। उसमें भी
अवगुण ही लेनेका नियम वना लिया जाय तो दो दिनोंमें एक रात न
दिखकर एक दिनके अगल-वगल दो रातें दिखाई देंगी। फिर अग्निकी
ज्योतिकी ओर घ्यान न जाकर युएंसे अग्निका अनुमान करनेवाले
न्याय-शास्त्रका निर्माण होगा। भगवान्ने ये सव मजेकी वातें गीतामें वतलाई हैं। अग्निका धुआं, सूर्यकी रात अथवा चंद्रका कृष्णपक्ष
देखनेवाले 'कृष्ण-भक्तों' का उन्होंने एक स्वतंत्र वर्ग रक्खा है। दिनमें

आंखें बंद की तो अंधेरा और रातको आंखें खोलीं तो अंधेरा—स्थितप्रज्ञकी इस स्थितिके अनुसार इन लोगोंका कार्यक्रम है। पर भगवान्ने स्थितप्रज्ञके लिए मोक्ष वतलाया है तो इनके लिए कपाल-मोक्ष। पर इतना होनेपर भी यह संप्रदाय छुतहे रोगकी तंरह वढ़ रहा है। पुतलीके काली होने या काले रंगमें आकर्षण अधिक होनेकी वजहसे काला पक्ष जैसा हमारी आंखमें भरता है वैसा उज्ज्वल पक्ष नहीं भरता। ऐसी स्थितिमें यह सांप्रदायिक रोग किस औषिसे अच्छा होगा, यह जान रखना जरूरी है।

पहली दवा है चित्तमें भिदी हुई इस 'कृष्ण-भित्त' को बाहरी कृष्ण न दिखाय, भीतरके कृष्णके दर्शन कराय। लोगोंकी कालिख देखनेकी आदी निगाहको मनके भीतरकी कालिख दिखाय। विश्वके गुण-दोषको जांचकर देखनेवाला मनुष्य बहुधा अपने-आपको निर्दोष मान बैठता है। उसका यह भ्रम दूर होनेपर उसके परीक्षणका डंक अपने आप टूट जाता है। वाइविलके 'नये करार' में इस वारेमें एक सुन्दर प्रसंगका उल्लेख है--एक वहनसे कोई वुरा काम शायद हो गया। उसकी जांच करके न्याय देनेके लिए पंच वैठे थे। वहां श्रवण-भक्त भी काफी तादादमें जुट गये होंगे, यह कहनेकी आवश्यकता ही नहीं। किंतु विशेषता यह थी कि उस वहनका सद्भाग्य भगवान् ईसाको वहां खींच लाया था। पंचींने फैसला सुनाया। "इस वहनने घोर अपराध किया है। सब लोग पत्थरोंसे मारकर उसे शरीरसे मुक्त करें।" फैसला सुनते ही लोगोंके हाथ फड़कने लगे और आस-पासके ढेले घर-थर कांपने लगे। भगवान् ईसाको उन ढेलोंपर दया आई। उन्होंने खड़े होकर सबसे एक वात ही कही---'जिसका मन विलकुल साफ हो वह पहला ढेला मारे।' जमात जरा देरके लिए ठिठक गई। फिर घीरे-घीरे वहांसे एक-एक आदमी खिसंकने लगा। अंतमें यह अभागी वहन और भगवान् ईसा ये दो ही रह गए। भगवान्ने उसे थोड़ा उपदेश देकर प्रेमसे विदा किया। यह कहानी हमें सदा घ्यानमें रखनी चाहिए।

#### नुरा हो देखन में चला बुरा न दोखा कोय। जो घट खोजा आपना मूमन्सा बुरा न कोय॥

दूसरी दवा है मीन। पहली दवा दूसरेके दोप दिखे ही नहीं, इसलिए हैं। दृष्टि-दोरसे दोप दिखनेपर यह दूसरी दवा अचूक काम करती है। इससे मन भोतर-ही-भीतर तड़फड़ायेगा। दो-चार दिन नींद भी खराव जायगी; पर आखिर में थककर मन शांत हो जायगा। तानाजीके खेत रहनेपर मावले पीठ दिखा देंगे ऐसे रंग दिखाई पड़ने लगे। तव जिस रस्तीकी मददसे वे गड़पर चड़े ये और जिसकी मददसे अब वे उतरनेका प्रयत्न करनेवाले थे वह रस्ती ही सूर्याजीने काट डाली। "वह रस्ती तो मैंने कमीकी काट दो है।" सूर्याजीके इस एक वाक्यने लोगोंमें निराशाकी वीरशी पैदा करदी और गड़ सर हो गया। रस्ती काट डालनेका तत्त्वज्ञान यहत ही महत्त्वका है। इसपर अलगसे लिखनेकी जरूरत है। इस वक्त तो इत्तोंसे ही अमिप्राय है कि मीन रस्ती काट देने जैसा है। 'या तो दूसरेके दोप देखना मूल जा, नहीं तो बैठकर तड़फड़ाता रह'। मन पर यह नीवत बा जाती है और यह हुआ नहीं कि सारा रास्ता सीधा हो जाता है। कारण, जिसको जीना है उसके लिए बहुत समयतक तड़फड़ाते बैठना सुविवाजनक नहीं होता।

तीसरी दवा है कर्मयोगमें मग्न हो रहना । जैसे आज सूत कातना अकेला ही ऐसा उद्योग है कि छोटे-वहें सबको काफी हो सकता है, वैसे ही कर्मयोग एक ही ऐसा योग है जिसकी सर्वसाधारणके लिए वे-खटके सिफा-रिश की जा सकती है। किबहुना, सूत कातना ही आजका कर्म-योग है।

मूत कातनेका कर्य-योग स्वीकार किया कि लोक-निदाको मथते रहनेकी पूर्वत ही नहीं रहती। जैसे किसान लग्न-अपके दानेकी असली कीमत समसता है, वैसे ही सूत कातनेवालेको एक-एक अणके महस्त्वका पता चलता है। "अणभर भी खाली न जाने दे" समर्थकी यह सूचना अथवा "अणार्ध भी व्ययं न खो" नारद का यह नियम क्या कहता है, यह सूत कातते हुए, सअरशः समक्षमें आता है। कमयोगका सामर्थ्य अद्भुत है। उसपर जितना

जोर दिया कम है। यह मात्रा ऐसे अनेक रोगोंपर लागू है, पर जिस रोगकी उपाय-योजना इस समय की जा रही है उसपर उसका अद्भुत गुण अनुभूत है।

तीन दवाएं वताई गई। तीनों दवाएं रोगियोंकी जीअको कड़वी तो लगेंगी, पर परिणाममें वे अतिशय मबुर हैं। आत्म-परीक्षणसे मनका, मौनसे वाणीका और कर्मयोगसे शरीरका दोष भड़े विना आत्माको आरोग्य नहीं मिलेगा। इसलिए कड़वी कहकर दवा छोड़ी नहीं जा सकती। इसके सिवा यह दवा शहदके साथ लेनेकी है, जिससे इसका कड़वापन मारा जायगा। सव प्राणियोंमें भगवद्भाव होना मबु है। उसमें घोलकर ये तीन मात्राएं लेनेसे सव मीठा हो जायगा।

#### : X:

## कवि के गुग

एक सज्जनका सवाल है कि आजकल हमसे पहलेकी तरह कवि क्यों नहीं हैं? इसके उत्तरमें नीचेंके चार शब्द लिखता हूं—

आजकल किव क्यों नहीं हैं? किवके लिए आवश्यक गुण नहीं हैं, इसलिए। किव होनेके लिए किन गुणोंकी आवश्यकता होती हैं? अब हम इसी पर विचार करें।

किव माने मनका मालिक। जिसने मन नहीं जीता वह ईश्वरकी सृष्टिका रहस्य नहीं समक्ष सकता। सृष्टिका ही नाम काव्य है। जवतक मन नहीं जीता जाता, राग-द्रेप शांत नहीं होते, तवतक मनुष्य इंद्रियोंका गुलाम ही बना रहता है। इंद्रियोंके गुलामको ईश्वरकी सृष्टि कैसे दिखाई दे? वह वेचारा तो तुच्छ विषय-मुखमें ही उलका रहेगा। ईश्वरीय सृष्टि विषय-मुखसे परे है। इस परेकी सृष्टिके दर्शन हुए विना किव वनना असंभव है। सूरदासकी आंखें उनकी इच्छाके विषद्ध विपयोंकी और

दौड़ा करती थीं। उन आंखोंको फोड़कर जब वह अंधे हुए तब उन्हें काव्यके दर्शन हुए। वालक ध्रुवने घोर तपश्चर्या द्वारा जब इंद्रियोंको वशमें कर लिया तब भगवान्ने अपने काव्यमय शंखसे उसके कपोलको छू दिया और इस स्पर्शके साथ ही उस अज्ञान वालकके मुखसे साक्षात् वेदवाणीका रहस्य व्यक्त करनेवाला अद्भृत काव्य प्रकट हुआ। तुकारामने जब शरीर, इंद्रिय और मनको पूर्ण रूपसे भंग किया तभी तो महाराष्ट्रको अभंग-वाणीका लाभ हुआ। मनोनिग्रहके प्रयत्नमें जब शरीरपर चींटियोंके वमीठे चढ़ गए तब उसमेंसे आदि काव्यका उदय हुआ। आज तो हम इंद्रियोंको सेवाके हाथ विक गए हैं। इसलिए हममें आज किव नहीं है।

समुद्र जैसे सत्र निदयोंको अपने उदरमें स्थान देता है उसी प्रकार समस्त ब्रह्मांडको अपने प्रेमसे ढक ले इतनी व्यापक बुद्धि कविमें होनी चाहिए। पत्यरमें ईश्वरके दर्शन करना काव्यका काम है। इसके लिए व्यापक प्रेमकी आवश्यकता है। ज्ञानेश्वर महाराज भैंसेकी आवाजमें भी वेद श्रवण कर सके, इसीलिए वह कवि हैं। वर्षा शुरू होते ही मेढकोंको टरीता देख वसिष्ठको जान पड़ा कि परमात्माकी कृपाकी वर्षासे कृतकृत्य हए सत्पुरुप ही इन मेढकोंके रूपमें अपने आनंदोदगार प्रकट कर रहे हैं, और इस पर उन्होंने भिनत-भावसे उन मेढकोंकी स्तुति की। यह स्तुति ऋग्वेदमें 'मंडूक-स्तुति' के नामसे ली गई है। अपनी प्रेमल वृत्तिका रंग चढ़ाकर किव सृष्टिकी ओर देखता है। इसीसे उसका हृदय सृष्टिदर्शनसे नाचता है। माताके हृदयमें अपनी संतानके प्रति प्रेम होता है इसलिए उसे देखकर उसके स्तनोंका दूव रोके नहीं रुकता। वैसे ही सकल चराचर सुष्टिके प्रति कविका मन प्रेमसे भरा होता है, इससे उसके दर्शन हुए कि वह पागल हो जाता है। उसकी वाणीसे काव्यकी धारा वह निकलती है। वह उसे रोक ही नहीं पाता। हममें ऐसा व्यापक प्रेम नहीं। सृष्टिके प्रति उदार बुद्धि नहीं। पुत्र-कलत्र-गृहादिसे परे हमारा प्रेम नहीं गया है। फिर 'वृक्ष बल्ली आम्हां वनचरे सोयरीं'—'वृक्ष, लता और वनचर हमारे कुट्रम्बी हैं' .-- यह काव्य हमें कहांसे सुभे!

कविका चाहिए कि वह सारी मृष्टिपर आत्मिक प्रेमकी चादर डाल दे। वैसे ही उसको सृष्टिके वैभवसे अपनी आत्मा को सजाना चाहिए। वृत्न, लता और वनवरोंमें उने आत्मदर्शन होना चाहिए। साथ ही आत्मामें वृक्ष, वल्ली, वनचरोंका अनुभव करते आना चाहिए। विश्व आत्मरूप है, इतना हो नहीं विलक्त आत्मा विश्वरूप है यह कविको दिखाई देना चाहिए। पूर्णिमा-के चन्द्रको देखकर उसके हृदय-समुद्रमे ज्वार आना ही चाहिए, किंतु पूर्णिमा के अभावमे उसके हृदयमें भाटा न होना चाहिए। अमावास्याके गाड़ अंध-कारमें आकाश वादलोंसे भरा होनेपर भी चंद्रदर्शनका आनंद उसे मिलना चाहिए। जिसका आनंद बाहरी जगत्में मर्यादित है वह किव नहीं है। कवि आत्मिनिष्ठ है, कवि स्वयंमू है। पामर दुनिया विषय-सुखसे भूमती है, कवि आत्मानंदमें डोलता है। लोगोंको भोजनका आनंद मिलता है, कविको आनंदका भोजन मिलता है। कवि संयमका संयम है और इसलिए स्वतंत्रताकी स्वतंत्रता है। टेनिसनने बहते अरनेमें आत्माका अमरत्व देखा, कारण अनरत्वका वहता करना उसे अपनी आत्मामें दिखाई दिया था। कवि विश्व-सम्राट होता है, कारण वह हृदय-सम्राट होता है। कविको जाग्रत अवस्थामें महाविष्णुकी योगनिद्राके स्वप्नोंका ज्ञान होता है, और स्वदनमें जाग्रत नारायणकी जगत्-रचना देखनेको मिलती है। कंविके हृदयमें सृष्टि-का सारा वैभव संचित रहता है। हमारे हृदयमें भूखका ज्ञान भरा हुआ है और मुखमे भोखकी भाषा। जहां इतना भान भी अभी स्पप्ट नहीं हुआ कि में स्वतंत्र हं अथवा मनुष्य हूं, वहां आत्मनिष्ठ काव्य-प्रतिभाकी आशा नहीं की जा सकती।

किंवमें 'लोक-हृदयको यथावत् संप्रकाशित' करनेका सामर्थ्य होना चाहिए यह सभी मानते हैं, पर लोगोंको इस बात का भान नहीं होता कि सत्य-निष्ठा इन सामर्थ्यका मूलाधार है। सत्यपूत वाणीसे अमोब वीर्य (वीरता) उत्पन्न होता है। "जो सत्य होगा वही वे.लूंगा", इस तरहके नैष्ठिक सत्याचरणके फलस्वरूप ऐसा अद्भुत सामर्थ्य प्रकट होता है कि "जो बोला जायगा वही सत्य होगा।" भवभूतिन ऋषियोंके काव्य-कौशलका

वर्णन किया है कि "ऋषि पहले वोल जाते और वादमें उनमें अर्थ प्रविष्ट होता।" इनका कारण है ऋषियोंकी सत्यनिष्ठा। "समलो वा एष परिशुप्यति । योऽनृतमभिवदति । तस्मान्नार्हाम्यनृतं वक्तुम् ।" जो असत्य वोलता है, वह समूल शुष्क हो जाता है अत: मुक्ते असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रश्नोपनिपर्में ऋषिने ऐसी चिंता प्रदीशत की है। जाज्वल्य सत्यनिष्ठामेंसे काव्यका जन्म होता है। वाल्मीकिने पहले रामायण लिखी, वादको रामने आचरण किया। दाल्मीकि सत्यमूर्त्ति थे अतः रामको उनका काव्य सत्य करना ही पडा। और वाल्मीकिके राम थे भी कैसे--"द्विः शरं नाभिसंघत्ते रामो द्विनीभिभावते।" रान न दोवारा वाण छोड़ते हैं और न दो बार बोलते हैं। आदिकविकी काव्य-प्रतिभाको सत्यकः आधार था। इसीसे उनके ललाटपर अमरत्वका लेख लिखा गया। सृष्टिके गूड़ रहस्य अथवा समाज-हृदयकी सूक्ष्म भावनाएं व्यक्त कर दिलाने का सामर्थ्य चाहते हो तो सत्यपूत वोलना चाहिए। हूवह वर्णन करनेकी शक्ति एक प्रकारकी सिद्धि है। कवि वाचासिद्ध होता है, कारण वह वाचागुद्ध होता है। हमारी वाचा गुद्ध नहीं है। असत्यको हम खपा छेते हैं, इतना ही नहीं, सत्य हमें खटकता है। ऐसी हमारी दीन दशा है। इसलिए कविका उदय नहीं होता।

कविकी दृष्टि शाश्वत कालकी ओर रहनी चाहिए। अनंत कालकी ओर नजर हुए विना भवितव्यताका परदा नहीं खुलता। प्रत्यक्षसे अंघ हुई बुद्धिको सनातन सत्य गोचर नहीं होते। सुकरातको विपका प्याला पिलानेवाल तर्कने सुकरातको मत्यं देखा। "मनुष्य मत्यं है और सुकरात मनुष्य है, इसलिए सुकरात मर्त्य है।" इससे आगेकी कल्पना उस टुटपुंजिये तर्कको न सूकी, लेकिन विपन्नाशनके दिन आत्माकी सत्ताके संबंघमें प्रवचन करनेवाले सुक-रातको परेका भविष्य स्पष्ट दिखाई देता था। भवितव्यताके उदरमें सत्यकी जयको लिपा हुआ वह देख रहा था। इस वजह से वह वर्तमान युगके विषयमें बेफिक रहा। ऐसी उदासीन वृत्ति मनमें रमे विना कवि-हृदयका निर्माण नहीं हो सकता। संसारके सब रस करुणरसकी गुलामीमें लगे रहने- वाले हैं, यह वात समाजके चित्तपर अंकित कर देनेका भव-भूतिने अनेक प्रकारसे प्रयत्न किया। पर तत्कालीन विषयलोलुप उन्मत्त समाजको वह मान्य न हुआ। उसने भवभूतिको ही फेंक दिया। पर किवने अपनी भाषा न छोड़ी। कारण, शाश्वत कालपर उसे भरोसा था। शाश्वत कालपर नजर रखनेकी हमारी हिम्मत नहीं होती। चारों तरफसे घिरा हुआ हिरन जैसे हताश होकर आस-पास देखना छोड़ देता है और भट वैठ जाता है, वैसे ही हमारी विषय-त्रस्तवृद्धिसे भावी कालकी ओर देख सकना नहीं होता। "को जाने कलकी? आज जो मिले वह भोग छो" इस वृत्तिसे काव्यकी आशा नहीं हो संकती।

ईशावास्योपनिषद्के निम्नलिखित ब्रह्मपर मंत्रमें यह अर्थ सुभाया गया है:

### कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभू। यायातय्यतोऽर्थान् व्यवघात् शाश्वतीम्यः समाम्यः।

अर्थ-किव (१) मनका स्वामी, (२) विश्व-प्रेमसे भरा हुआ, (३) आत्मनिष्ठ, (४) यथार्थभाषी और (५) शाञ्चत कालपर दृष्टि रखने-वाला होता है।

मननके लिए निम्नलिखित अर्थ सुभाता हूं-

(१) मनका स्वामित्व = ब्रह्मचर्य, (२) विश्वप्रेम = अहिसा, (३) आत्मिनिष्ठता = अस्तेय, (४) यथार्थभाषित्व = सत्य, (५) शाश्वत कालपर दृष्टि = अपरिग्रह।

#### : ५ :

## साचर या सार्थक

किसी आदमीके घरमें यदि बहुतसी शीशियां भरी घरी हों तो बहुत करके वह मनुष्य रोगी होगा, ऐसा हम अनुमान करते हैं। पर किसीके घरमें वहुत-सी पोथियां पड़ी देखें तो हम उसे सयाना समभेंगे। यह अन्याय नहीं है जया? बारोग्यका पहला नियम है कि अनिवार्य हुए विना कीशीका व्यवहार न करो। वैसे ही जहां तक संभव हो पोथीमें आंखें न गड़ाना या कहिए आंखोंमें पोथी न गड़ाना, यह सयानेपनकी पहली घारा है। जीशीको हम रोगी गरीरका चिह्न मानते हैं। पोथीको भी—फिर वह सांसारिक पोथी हो चाहे पारमार्थिक पोथी हो—रोगी मनका चिह्न मानना चाहिए।

मदियां बीत गई, जिनके सयानेपनकी सुगंब बाज भी दुनियामें फैली हुई है, उन लोगोंका घ्यान जीवनको साधर करनेके बजाय मार्थक करनेकी ओर ही था। साधर जीवन निरर्थक हो सकता है, इसके उदाहरण वर्तमान मुशिक्षित समाजमें विना ढूंढ़े मिल जायंगे। इसके विपरीत निरक्षर जीवन भी सार्थक हो सकता है, इसके अनेक उदाहरण इतिहासने देखे हैं। बहुत बार 'सु'-शिक्षित और 'अ'-शिक्षितके जीवनकी तुलना करनेसे 'अक्षराणा- मकारोऽस्मि' गीताके इस वचनमें कहे अनुसार 'मु' के बजाय 'अ' ही पसंद करने लायक जान पड़ता है।

पुस्तकमें अक्षर होते हैं। इसिलए पुस्तककी संगतिसे जीवनको निर्यक करनेकी आशा रखना व्यर्थ है। "वातोंकी कड़ी और वातोंका ही भात वाकर पेट भरा है किसीका?" यह सवाल मार्मिक है। किवके कथनानुसार पोथीका कुआं बुवाता भी नहीं और पोथीकी नैया तारती भी नहीं। 'अश्व' मानी 'घोड़ा' यह कोशमें लिखा है। वच्चे सोचते हैं 'अश्व' शव्वका अर्थ कोशमें लिखा है। पर यह सही नहीं है। 'अश्व' शव्वका अर्थ कोशमें लिखा है। एस यह सही नहीं है। 'अश्व' शव्वका अर्थ कोशके वाहर नवेलेमें वंघा खड़ा है। उसका कोशमें समाना संभव नहीं। 'अश्व' माने 'घोड़ा' यह कोशका वाक्य इतना ही वतलाया है कि, 'अश्व शव्वका वही अर्थ है जो घोड़ा गव्वका है।' वह है क्या सो तवेलेमें जाकर देखो। कोशमें सिर्फ पर्याय शव्द दिया रहता है। पुस्तकमें अर्थ नहीं रहता। अर्थ सृष्टिमें रहता है। जब यह वात अक्लमें आयेगी तभी सच्चे ज्ञानकी चाट लगेगी।

जिसने जपकी कल्पना ढूंढ़ निकाली उसका एक उद्देश्य था—साक्षरत्व-को मंक्षिप्त रूप देना। 'साक्षरत्व विलक्षुल भूंकने ही लगा है' यह देखकर उसके मुंहपर जपका दुकड़ा फेंक दिया जाय' तो वेचारेका भूंकना वंद हो जायगा और जीवन सार्थक करनेके प्रयत्नको अवकाश मिल जायगा, यह उसका भीतरी भाव है। वाल्मीिकने शतकोटि रामायण लिखी। उसे लूटनेके लिए देव, दानव और मानवके वीच भगड़ा शुरू हुआ। भगड़ा मिटता न देवकर शंकरजी पंच चुने गये। उन्होंने तीनोंको तैंतीस-तैंतीस करोड़ श्लोक वांट दिये। एक करोड़ वचे। यों उत्तरोत्तर बांटते-बांटते अंतमें एक श्लोक वच्च रहा। रामायणके श्लोक अनुण्टुप छंदके हैं। अनुण्टुप छंदके अक्षर होते हैं वत्तीस। शंकरजीने उनमेंसे दस-दस अक्षर तीनोंको वांट दिये। बाकी रहे दो अक्षर। वे कौन-से थे? 'रा-म'। शंकरजीने वे दोनों अक्षर बंटवारेकी मजूरीके नामपर खुद ले लिये। शंकरजीने अपना साधरत्व दो अक्षरोंमें खत्म कर दिया, तभी तो देव, दानव और मानव कोई भी उनके ज्ञानकी बरावरी न कर सका। संतोंने भी साहित्यका सारा सार रामनाममें ला रखा है। पर 'अभाग्या मरा पामरा है कछे ना'—इस अभागे पामर नरको यह नहीं सूभता।'

संतोंने रामायणको दो अक्षरोंमें समाप्त किया। ऋषियोंने वेदोंको एक ही अक्षरमें समेट रखा है। साक्षर होनेकी हवस नहीं छूटती तो
'ओं कारका जप करो, वस। इतनेसे काम न चले तो नन्हा-सा मांड्क्य
उपनिषद् पढ़ो। फिर भी वासना रह जाय तो दशोपनिषद् देखो। इस
मतलवका एक वाक्य मुक्तिकोपनिषद्में आया है। उससे ऋषिका
इरादा साफ जाहिर होता है। पर ऋषिका यह कहना नहीं है कि एक
अक्षरका भी जप करना ही चाहिए। एक वा अनेक अक्षर घोखनेमें
जीवनकी सार्थकता नहीं है। वेदोंके अक्षर पोधीमें मिलते हैं, अर्थ जीवनमें खोजना है। तुकारामका कहना है कि उन्हें संस्कृत सीखे विना ही
वेदोंका अर्थ आ गया था। इस कथनको आजतक किसीने अस्वीकार
नहीं किया। शंकराचार्यने आठवें वर्षमें वेदास्थास पूरा कर लिया,
इससे किसी शिष्यने आक्ष्ययंचिकत होकर किसी गुरुसे पूछा, "महाराज, आठ वर्षकी उम्रमें आचार्यने वेदास्थास कैसे पूरा कर लिया?" गुरुके

पंभीरतासे उत्तर दिया, "जाचार्यकी बुद्धि बचपनमें उतनी तीव नहीं रही होगी, इसीसे उन्हें आठ वर्ष लगे।"

एक बादमी दवा खाते-खाते ऊत्र गया। क्योंकि 'मर्ज बड़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की।' अंतमें किसीकी सलाहसे उसने खेतमें काम करना शुरू किया। उससे नीरोग होकर थोडे ही दिनोंमें हुब्द-पुब्ट हो गया। अनुभवसे सिद्ध हुई यह आरोग्य-साधना वह लोगोंको वतलाने लगा। किसीके हायमें शीशी देखी कि वर्े मनीभावसे सीख देता, "शीशीसे कुछ होने-जानेका नहीं, हाथमें कुदाल लो तो चंगे हो जाओगे।" लोग कहते, "तुम तो शीशियां पी-पीकर तृप्त हुए बैठे हो और हमें मना करते हो।" दुनियाका ऐसा ही हाल है। दूसरेके अनुभवसे संगानापन सीखनेकी मनुष्यकी इच्छा नहीं होती। उसे स्वतंत्र अनुभव चाहिए, स्वतंत्र ठोकर चाहिए। में हितकी बात कहता हूं कि "पोथियोंसे कुछ फायदा नहीं है। फिजूल पोथियों में न उलको" तो वह कहता है, "हां, तुम तो पोथियां पढ़ चुके हो और मुमें ऐसा उपदेश देते हो !" "हां, मैं पोथियां पढ़ चुका, पर तुम न चूको इसलिए कहता हूं।" वह कहता है "मुक्ते अनुभव चाहिए"-- "ठीक है। लो अनुभव। ठोकर खानेका स्वातंत्र्य तुम्हारा जन्मसिद्ध अविकार है।" इतिहासके अनुभवोंसे हम सवक नहीं लेते। इसीसे इतिहासकी पुनरावृत्ति होती है। हम इतिहासकी कद्र करें तो इतिहाससे आगे वढ़ जायं। इतिहासकी कीमत न लगानेसे उसकी कीमत नाहक वढ़ गई है; पर जब इस ओर हवान जाय तव न!

#### : ६ :

### दो शर्ते

स्वराज्यका आंदोलन अवतक प्रायः शहरोंमें ही चलता था। पर अब घीरे-घीरे लोगोंके दिमागमें यह आने लगा है कि गांवोंमें जाकर काम करना चाहिए, पर गांवोंमें जाना है तो ग्रामीण वनकर जाना चाहिए। विक्षण किसिलए? 'उत्तम नागरिक वनानेको', ऐसा हम आजतक कहते आये हैं या अंग्रेजी विद्या हमसे वैसा कहलाती रही है। पर 'नागरिक' उर्फ 'शहराती' आदमी वनाना, शिक्षण की यह नीति स्वराज्यके काम नहीं आनेवाली हैं। यह वात ध्यानमें रखे विना चारा नहीं है। हमें सममना चाहिए कि ग्रामीण वनानेकी शिक्षा ही सच्चा शिक्षण है। उसी पायेपर स्वराज्यकी रचना की जा सकेगी।

गांवमें जाना चाहिए यह तो समभमें आने लगा है, पर ग्रामीण चनना चाहिए, यह आज भी मनमें उतना नहीं जमा है। यह वैसी ही बात हुई कि भोंपड़ीमें तो जाना है, पर ऊंटसे उतरना नहीं है। अभी यह समभाना वाकी है कि ऊंटसे उतरे बिना भोंपड़ीमें प्रवेश नहीं हो सकता। में गांवमें जाऊंगा और शहरका सारा ठाट साथ लेकर जाऊंगा। इसका मतलव यही है कि में गांवको शहर बनाऊंगा। इसी मतलवसे गांवमें जाना हो तो इससे तो न जाना ही अच्छा है। चाकरीकी शर्त है 'शिव बनकर शिवको पूजना।' किसानकी चाकरी करनी हो तो किसान बनकर ही की जा सकती है।

राष्ट्रीय पाठशालाओं को यह बात ध्यानमें रखना चाहिए। नाजुक शहराती वनाने की हवस छोड़ कर करारे किसान तैयार कराने का मनसूवा वांधना चाहिए। हमारे शिक्षित लोग अगर जरा जफाकश हुए तो अंग्रेजों को वे चुभने लगेंगे और वे जरूर उनके रास्तेमें अड़चनें पैदा करेंगे। पर हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अंग्रेज कहेंगे, "अंग्रेजी सीखो, नहीं तो अंधक। रमें पड़े रहोगे। अंग्रेजी सीख जाने से जगका ज्ञान तुम्हारी मुट्ठीमें आ जायगा।" हमें उनसे इतना ही कहना चाहिए कि "जगका ज्ञान कि जगणेका कान, हमारे सामने यह 'नकद' सवाल है। सारा जग हमारी मुद्दोंमें गिनती करता है, इतना समभने भरका ज्ञान हमें हो चुका है।"

<sup>\*</sup>जगणे = जीना

अंग्रेजीके ग्रहणसे छूटना ही चाहिए। इसके विना राप्ट्रीय विद्यालयोंका तेज फलनेवाला नहीं हैं। अंग्रेजी पढ़ा आदमी किसानोंसे वोल भी नहीं सकता, किसान वननेकी वात तो दूर रही। उसकी और किसानकी भाषा ही नहीं मिलती। किसानोंके लिए उसके दिलमें नफरत रहती हैं। गांवमें रहना उसके लिए नामुमिकन हैं। इसलिए अंग्रेजीके मोहको धत्ता वताये विना उपाय नहीं। इसके मानी यह नहीं है कि कोई भी अंग्रेजी न पढ़े। अंग्रेजी पढ़नेके लिए हम वांचे न हों। राप्ट्रीय पाठशालाओंको अंग्रेजी सीखनेकी मजबूरी दूर कर देनी चाहिए और मजदूरी पर जोर देना चाहिए। शारीरिक श्रमके विना गांवके काव्यका अनुभव नहीं हो सकता।

मराठी पाठशालामें पढ़ते समय हमारे पाठश्वक्रममें 'सृष्टि-ज्ञान' की एक पोथी नियत थी। 'सृष्टि-ज्ञान' की भी पोथी! इस पोथीके सृष्टि-ज्ञानके वलपर हम जगको अनाड़ी कहेंगे और गांवमें जायंगे भी तो उन अनाड़ी किसानोंको 'सिखाने'। हमें गांवोंमें जाना चाहिए पर मुख्यतः सीखनके लिए, सिखानेके लिए नहीं। हमारे घ्यानमें यह वात नहीं आती कि गांववालोंको सिखाने लायक हमारे पास दो-चार चीजें हुई भी तो उनसे सीखनेकी दस-वीस चीजें हैं। कारण, मदरसेके कितावी ज्ञानसे हमारी निगाह भटक गई है। जव हमें मजदूरीका महत्व सिखाया जायगा तभी हमारी दृष्टि स्थिर और स्वच्छ होगी और गांवमें काम करनेका तरीका भी सूभने रुगेगा।

पर वर्त्तमान पद्धितिके अनुसार तालीम पाये हुए बहुतेरे लोग देश-सेवाके उम्मीदवार वनकर आते हैं। वे क्या करें ? मेरी समभमें उनका उपयोग हम जरूर कर सकेंगे। पर इस वीचमें उन्हें दो चीजें सीख लेनी होंगी—(१) अंग्रेजी विद्याकी सिखाई हुई वातें भूल जाना, (२) शारीरिक श्रमकी आदत डालना। ये दो वातें आ जानेपर वे काम कर सकेंगे। आज अपने देशको हरएक मजदूरकी मजदूरीकी जरूरत है। जितने लोग आयें कम हैं।

: 9:

## फायदा क्या हुआ है ?

कहते हैं रेखागणितकी रचना पहले-पहल यूक्लिडने की। वह ग्रीस (यूनान) का रहनेवाला था। उसके समयमें ग्रीसके सव शिक्षितोंके दिमाग राजनीतिसे भर गए थे—या यों किहए कि उनके दिमागोंमें राजनीतिके पत्थर भरे हुए थे। इस वजहसे रेखागणितके कद्रदां दुर्लभ हो गए थे और यूक्लिड तो रेखागणित पर मुग्ध था। फिर भी जैसे आज चरखेपर मुग्ध एक मानवने बहुतेरे राजनीति-विशारदोंको चक्करमें डाल दिया है, वैसे ही यूक्लिडने भी बहुतेरे राजनीतिज्ञोंको रेखाएं खींचनेमें लगा दिया था। रोज यूक्लिडके घरपर रेखागणितके शिक्षार्थियोंका जमघट लगता और वह उन्हें अपना आविष्कार कुशलतापूर्वक समभाता।

वहुतरे राजनीतिज्ञोंको यूक्लिडकी और आर्कापत होते देख एक राजाके मनमें आया, 'हम भी चल देखें, कुछ फायदा होगा।' उसने हफ्ते भर यूक्लिडके पास रेखागणित सीखा। अंतमें उसने यूक्लिडसे पूछा, "मुक्ते आज रेखागणित सीखते सात दिन हो गये, पर यह न समक्षमें आया कि इससे फायदा क्या है?" यूक्लिडने गंभीरतापूर्वक अपने एक शिष्यसे कहा, "सुनो जी, इन्हें चार आने रोजके हिसाबसे सात दिन के पौने दो रुपये दे दो।" फिर राजाकी ओर मुखातिव होकर कहा, "तुम्हारा इस हफ्तेका काम पूरा हो गया, कलसे तुम कहीं और काम ढूंढो।" क्या वह राज-नीति-कुशल राजा फेंपनेके वजाय पौने दो रूपये पल्ले पड़नेसे खुश हुआ होगा? हम लोगोंकी मनोवृत्ति उस ग्रीक राजाकी-सी वन गई है।

हर वातमें फायदा देखनेकी वहुतोंकी आदत पड़ गई है। सूत कातनेसे क्या फायदा है, इससे लेकर स्वराज्य हासिल होनेतकके फायदेके वारेमें खिचयों सवाल होते हैं। ये फायदावादी लोग अपनी फायदेवाली अक्लको खरा और आगे हांक ले जायं तो तत्त्वज्ञानकी ठेठ चोटीपर पहुंच जायंगे। तत्त्वज्ञानके शिखरसे ये लोग केवल एक प्रश्नके ही पीछे हैं और वह प्रश्न है— 'फायदेसे भी क्या फायदा है?' एक लड़का अपने वापसे कहता है, "वावूजी, गाय-मैंसका फायदा तो समक्तमें आता है कि उनसे हमें रोज दूध पीने को मिलता है; लेकिन कहिए तो इन वाध-बधेरों और सांपोंके होनेसे क्या फायदा है?" वाप जवाव देता है, "समूची सृष्टि मनुष्यके फायदेके लिए हो है, इस वेकारकी गलतफहमीमें हम न रहें, यही इनका फायदा है।"

कालिदासने एक जगह मनुष्यको 'उत्सव-प्रिय' कहा है। कालिदासका मनुष्य-स्वभाव का ज्ञान गहरा या और इसीसे वह किव कहलाने अधिकारी हुए। सभीका अनुभव है कि मनुष्यको उत्सव प्रिय है, लेकिन क्यों प्रिय है? पाठशालां लड़कों को रिवारको छुट्टी क्यों प्यारी लगती है? छः दिन दीवारों के घेरेमें घिरे रहने वाद रिववारको जरा स्वच्छंदतासे सांस ले पाते हैं, इस कारण। मनुष्यको उत्सव प्यारा क्यों है, इसका भी उत्तर ऐसा ही है। दुःखोंसे दवा हुआ हृदय उत्सवके कारण हल्का हो जाता है। हमारे घर अठारह विस्वे दारिद्रच रहता है इसीसे ही लड़केका व्याह रचनेपर हम जेवनारमें अठारह दूना छत्तीस व्यंजन वनाना नहीं भूलते। सारांश यह कि मनुष्य उत्सव-प्रिय है, यह उसके जीवनके दुःखमय होनेका सवूत है। वैसे ही आज जो हमारी वृद्धि सिर्फ फायदावादी वन गई है यह हमारे राष्ट्रके महान् वौद्धिक दिवालियेपनका सवूत है।

हमेशा फायदेकी शरण जानेकी वान पड़ जानेसे हमारे समाजमें साहस-का ही अभाव-सा हो रहा है। इसके कारण ब्राह्मण-वृत्ति, क्षात्रवृत्ति और वैश्यवृत्ति कुप्त-सी हो रही है। ब्राह्मणके मानी हैं साहसकी साक्षात् प्रतिमा। मृत्युके परले पारकी मीज लेनेके निमित्त जीवनकी आहुति देनेवाला ब्राह्मण कहलायेगा। फायदा कहेगा, "मौतके वादकी वात किसने देखी है? हाथका घड़ा पटककर वादलका भरोसा क्यों करें?" फायदेके कोशमें साहस शब्द मिलना ही संभव नहीं। और मिल भी गया तो उसका अर्थ लिखा होगा "मूखंता"! यदि फायदेके कोशसे जीवन-गीताकी संगति विठाई जाय तो फल-त्यागकी अपेक्षा त्यागका फल क्या है, यह प्रश्न पैदा हो जायगा। ऐसी स्थितिमें सच्ची ब्राह्मणवृत्ति के लिए ठौर ही कहां रहेगा? "त्याग करना, साहस करना, यह सब ठीक है।" फायदावादी कहता है—" पर क्या त्यागके लिए ही त्याग करनेको कहते हो?" "नहीं, त्यागके— लिए त्याग नहीं कहता—फायदेके लिए त्याग सही।" "पर वह फायदा कव मिलना चाहिए, इसकी कोई मियाद वताइएगा या नहीं?" "तुम्हारा कोई फायदा है कि फायदा कितने दिनमें मिलना चाहिए?" वह कहेगा—"त्यागके दो दिन पहले मिल जाय तो अच्छा है।" समर्थ गुरु रामदासने 'लोगोंके लालची स्वभाव' का वर्णन करते हुए 'कार्यारभमें देव (ईश्वर)का नाम लेना चाहिए', इस कथनका अर्थ फायदेके कोशके अनुसार किया—"कार्यारंभी देव, अर्थात् कामके शुरूमें कुछ तो देव (दो)।" सारांश फल ही देव है और वह काम करनेके पूर्व मिलना चाहिए, इसका नाम है वाफायदा तत्त्वज्ञान! जहां (वेचारे) देव (ईश्वर) की यह दशा है वहां ब्राह्मणवृत्तिकी वात ही कौन पूछता है?

परलोकके लिए इस लोकको छोड़नेवाला साहस तो सरासर पागलपन है, इसलिए उसका तो विचार ही नहीं करना है। इससे उतरकर हुई क्षात्रवृत्ति उर्फ मिलावटी पागलपन। इह-लोकमें वाल-वच्चे, अड़ोसी-पड़ोसी या देशकी रक्षाके लिए मरनेकी तैयारीका नाम है क्षात्रवृत्ति। पर 'आप मरे तो जग डूवा' यह फायदेका सूत्र लगाकर देखिए तो इस मिलावटी पागलपनका मतलव समभमें आ जायगा। राष्ट्रकी रक्षा क्यों, अथवा स्वराज्य क्यों? मेरे फायदेके लिए। और जब में ही चल वसा तो फिर स्वराज्य लेकर क्या होगा? यह भावना आई कि क्षात्रवृत्तिका साहस विदा हुआ।

वाकी रही वैश्यवृत्ति। पर वैश्यवृत्तिमें भी कुछ कम साहस नहीं चाहिए! अंग्रेजोंने दुनिया भरमें अपना रोजगार फैलाया तो विना हिम्मतके नहीं फैलाया है। इंग्लैंडमें कपासकी एक डोंडी भी नहीं पैदा होती और आधेसे अधिक हिंदुस्तानको कपड़ा देनेकी करामात कर दिखाई! कैसे? इंग्लैंडके इतिहासमें समुद्री यात्राओं के प्रकरण साहसोंसे भरे पड़े हैं। कभी अमेरिकाकी यात्रा तो कभी हिंदुस्तानका सफर; कभी रूसकी परिक्रमा तो कभी सु-आज्ञा अंतरीपके दर्शन; कभी नील नदीके उद्गमकी तलाश है तो कभी उत्तरी घ्रुवके किनारे पहुंचे हैं। यो अनेक संकटभरे साहसोंके वाद ही अंग्रेजोंका न्यापार सिद्ध हुआ है। यह सच है कि यह न्यापार अनेक राष्ट्रोंकी गुलामीका कारण हुआ। इसीसे आज वह उन्हींकी जड़ काट रहा है। पर जो हो, साहसी स्वभावको तो सराहना ही होगा। हममें इस वैवयवृत्तिका साहस भी वहुत-कुछ नहीं दिखाई देता। कारण, फायदा नहीं दिखता।

जबतक तकलीफ सहनेकी तैयारी नहीं होती तबतक फायदा दिखनेका ही नहीं। फायदेकी इमारत नुकसानकी धूपमें बनी है।

## ः ८ : गीता-जयंती

कुरु लेवकी रणभूमिपर अर्जुनको गीताका उपदेश जिस दिन दिया गया वह मागंशीपं शुक्ला एकादशीका दिन था, ऐसा विद्वानोंने निश्चित किया है। इसे सही मानकर चलनेमें कोई हर्ज नहीं है। इससे 'मासानां मागंशीपींऽहं'— महीनोंमें मागंशीपं महीना मेरी विभूति है, इस वचनको विशेष अर्थ प्राप्त होता है। उस दिन हिंदुस्तान भरमें सर्वत्र गीताका स्वाच्याय—प्रवचन हो ऐसी सुचना की गई है।

सुभाव उचित ही है। पर यह व्यानमें रखना आवश्यक है कि गीताधर्मका प्रचार केवल प्रवचन और श्रवणसे न होगा। गीता जवानी जमा-खर्चका शास्त्र नहीं, किंतु आचरण-शास्त्र है। उसका प्रचार क्षाचरण विना और किसी तरह भी नहीं होनेका। गीताका धर्म खुला हुआ धर्म है। किसीके लिए उसके सुननेकी मनाही नहीं। स्त्री, वैश्य, शूद्र, जिनमें वेदके गहरे कुएंसे पानी

निकालनेकी शक्ति नहीं है उनके लिए गीताके वहते भरनेसे मनमाना पानी पीनेकी सुविधा संभव है। गीता-मैयाके यहां छोटे-वड़ेका भेद नहीं है, विक्क खरे-खोटेका भेद हैं। जिसकी तपश्चर्या करनेकी तैयारी नहीं है, जिसके हृदयमें भक्तिका प्रवाह नहीं, सुननेकी जिसकी तीव्र इच्छा नहीं, अथवा जिसकी बुद्धिमें निर्मत्सर-भाव नहीं उसके सामने यह रहस्य भूलकर भी प्रकट मत करना—भगवानने अर्जुनको यह आदेश दिया है।

गीताके प्रवारके मानी हैं निष्काम कर्मका प्रवार; गीताके प्रवारके मानी हैं स्थागका प्रवार। यह प्रवार पहले अपनी आत्मा में होना चाहिए। जिस दिन उससे आत्मा परिपूर्ण होकर बहने लगेगी उस दिन वह दुनियामें फैले विना न रहेगा। गीता पर आजतक हिंदुस्तानमें प्रवचनोंकी कमी नहीं रही हैं। तरह-तरहकी टीकाएं भी लिखी गई हैं। गीताके तात्पयंके संवंधमें समाचारपत्रों आदिमें पुराने, नये शास्त्री-पंडितों-का वाद-विवाद भी काफी हुआ है। पर अनुभवसे यह नहीं जान पड़ता कि इनसे साक्षान् निष्काम कर्मको कुछ उत्तेजन मिला हो। उलटा, उनसे रजो-गुणका तो जोर वढा हैं। मन-भर चर्चाकी अपेक्षा कन-भर अर्चा श्रेष्ठ हैं। 'उठ भोर रामका वितन कीजें' इस वाक्यके लिखनेवालेका उद्देश्य यह नहीं है कि इसे घोखता बैठे, बल्कि यह है कि प्रातःकाल उठकर रामका चितन करें।

गोताका रहस्य गीताकी पोथीमें छिपा हुआ नहीं है। यह तो खुला हुआ है। भगवान् खुद ही कहते हैं कि मैंने उसे सूर्यसे कहा है। यह इतना खुला है कि जिसके आंवें हों वह उसे देख सकता है। और यदि छिपा हुआ ही है तो गीताकी पोथीमें तो निक्चय ही नहीं छिपा है। वह हृदयकी गुफामें छिपा है। इम गुफाके मृहपर दुर्वनंनके पत्य रोंका ढेर लगा गया है। उन्हें हटाकर अंदर देखना चाहिए। उनके लिए में उनत करनी पड़ेगी। गीता 'कुछ' क्षेत्रमें कही गई हैं। संस्कृतमें 'कुछ' का अयं है कर्म कर। कुछक्षेत्र मानी कर्मकी भूनि। इस कर्म हो भूनिकापर गीता कही गई है। और वहीं उसे मेहनतके कानोंसे सुनना है।

वहुतेरोंकी समभ है कि निश्चनरी लोग जैसे वाइविलकी प्रतियां मुपत चांटते हैं, उसपर व्याख्यान देते फिरते हैं, कोई सुने न सुने, अपना राग अलापे जाते हैं, वैसे ही हम गोताके बारेमें करें तो हमारे धर्मका प्रचार होगा। प्पर यह कोरा वहम है। निश्चनिर्यों ने जो बहुत ही थोड़ा-सा सच्चा धर्म-प्रचार किया है वह उनमेंसे कुछ सज्जनोंकी सेवाका फल है। वाकीका उनका धर्म-प्रचार दंभ है। पर इस दंभने उनके कामको नुकसान पहुंचा है। उनके अनुकरणसे हमारा कोई लाभ नहीं होगा।

अतः गीता-जयंतीके दिन गीताके प्रचारकी बाह्य कल्पनापर जोर न ' देकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हाथसे कुछ-न-कुछ निष्काम सेवा वने। साथ ही, भक्तियुक्त चित्तसे यथाशक्ति गीताका थोड़ा-सा पाठ करना भी उपयुक्त है।

#### : 9:

### पुराना रोग

अस्पृय्यताके हिमायती एक दलील यह पेश किया करते हैं कि यह पुरातनकालसे चली आग्रही है। पर यह वात दलील कैसे हो सकती है यह समभता किन है। माना कि 'पुरानी पूंजी' की रक्षा करनी चाहिए। पर रक्षामें वढ़ाना, जीर्णोद्धार करना वर्णरा कई वातें शामिल हैं। अपना पुराना घरतो प्यारा लगता है। पर क्या उसमें के चूहों और छ्छूं रोके विल भी प्यारे होंगे? पेटकी संतान प्यारी होनेसे क्या पेटका रोग भी प्यारा होगा? और वह भी पुराना रोग? फिर उसका इलाज करायें क्या? जीर्णोद्धारमें भी यादा देनेवाली इस जीर्ण-भिवतको क्या कहा जाय? साक्षात् उपनिपद्के ऋपि भोंने यह स्पष्ट आजा की है, "यान्यस्माकं सुचिरतानि। तानि त्वयो-पास्यानि। नो इतराणि।"—हमारे जो अच्छे काम हैं उनका अनुकरण करो, दूसरे कामोंका नहीं। हम अपनी विवेक-युद्धिसे इस्तीफा देकर साफ तीरसे

उनकी आज्ञा-भंग करते हैं और उलटे मानते हैं कि हम उनकी आज्ञा पालते हैं। यह आत्मवंचना नहीं तो क्या है।

• इसमें भी 'भूतको भागवतका आधार' मिलनेवाली वात हो जानेपर तो आत्मवंचनाकी हद हो जाती है। कहते हैं, अस्पृश्यताके लिए आधार है, आदि शंकराचार्यका! अहैतके सिद्धांतका प्रतिपादन करना जिनका जीवनकार्य था, अमंगल 'भेदाभेद भ्रम' को उनका आधार! कैसा अचरज है! संतोंका आधार लेना ही हो तो उनके उत्तरचरित्रसे लिया जाता है, पूर्वचरित्रमेंसे नहीं लिया जाता। शंकराचार्यके चरित्रमें जो चांडालकी कथा है वह उनके पूर्वचरित्रकी है। उस आधारपर अगर अस्पृश्यता मान्य ठहराई जाय तो वाल्मीिकके (पूर्वचरित्रके) आधारपर ब्रह्महत्या भी मान्य ठहरेगी! और फिर अमान्य का रह जायगा? कारण, साधु हुआ तो भी साधुत्वकी योग्यता प्राप्त होनेके पूर्व तो वह साधु नहीं ही होता। उस समयके उसके चरित्रमें चाहे जो मिल जायगा। इसीलिए कहावत है, "ऋषिका कुल मत देखो।" देखना ही हो तो उसका उत्तरचरित्र देखना चाहिए और सो भी विवेक साथ रखकर। पूर्वचरित्र देखने से क्या मतलव?

आचार्य चिरत्रमें विणित चांडालकी कहानी यों है—आचार्य एक वार काशी जा रहे थे और उसी रास्ते पर एक चांडाल चला आ रहा था। उन्होंने उसे हट जानेको कहा। तव चांडालने उनसे पूछा—"महाराज, अपने अन्नमय शरीरसे मेरे अन्नमय शरीरको आप परे हटाना चाहते हैं या अपनेमें स्थित चैतन्यसे मेरे अंदरके चैतन्यको ? शरीर किसीका हो, वह स्पष्टतः 'गंदगीकी गठरी' है। और आत्मा तो सर्वत्र एक और अत्यंत शुद्ध है। ऐसी स्थितमें अस्पृश्यता किसकी और किसके लिए ?" यह उसके प्रश्नका भाव है। पर इतना कहकर ही वह चांडाल चुप नहीं रहा। उसने फटकार और आगे वढ़ाई—"गंगाजलके चंद्रमा और हमारे हीजके चंद्रमामें कुछ अन्तर है ? सोनेके कलसेके आकाशमें और हमारे मिट्टीके घड़ेके आकाशमें कुछ फर्क है ? सर्वत्र आत्मा एक ही है न ? फिर यह ब्राह्मण और वह अंत्यजका भेद-श्रम आपने कहांसे निकाला ?"—"विप्रोऽयं स्वपचोऽन

यिनत्यिप महान् कोऽयं विभेदभ्रमः।" इतनी फटकार सुनकर आचार्यके कान ही नहीं आंखें भी खुल गई और नम्रतासे उसे नमस्कार करके वोले, "आप सरीखा मनुष्य, फिर चाहे वह चांडाल हो या ब्राह्मण, मेरे लिए गुरुस्थानीय है।"—"चांडालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम।" इस वातचीतसे क्या अनुमान निकाला जाय यह पाठक ही तय कर लें।

जिस रास्ते अपने वड़े-वड़े गये उस रास्ते हमें जाना चाहिए, यह मनुने भी कहा है। पर वह 'सन्मार्ग' हो तो, यह उन्हींका वताया हुआ अपवाद है। वह इलोक देकर यहीं समाप्त करता हूं।

> येनास्य पितरो याता येन याता पितामहाः। तेन यायात् 'सतां मार्ग' तेन गच्छन्न रिष्यति ॥

> > : १० :

## अवण और कीर्तन

प्रह्लादने नौ प्रकारकी भिवत कही है। उनमें भिवतके दो प्रकार श्रवण और कीर्तनको विलकुल आरंभमें रखा है। भिवत-मार्गमें श्रवण-कीर्तनकी बड़ी मिहमा गाई गई है। सुनी हुई वस्तुको वार-वार सुनना, कही हुई ही वातको वार-वार कहना भक्तोंको रीति है। तीनों लोकमें विचरना और वरावर वोलते रहना नारद-सरीखोंका जन्मका धंधा है। उच्च वर्गके लोगोंमें, मध्यम वर्गके लोगोंमें, निचले वर्गके लोगोंमें—तीनों लोकोंमें ही नारदजीकी फेरी होती है और वरावर कीर्तन चलता है। कीर्तनका विषय एक ही है। वही भक्तवत्सल प्रभु; वही पितत-पावन नाम। दूसरा विषय नहीं, दूसरी भाषा नहीं। वही गाना, वही रोना, वही कहना, वही चिल्लाना। न आलस्य है, न परेशानी; न थकावट है, न विश्राम; गाते-गाते फिरना और फिरते-फिरते, गाना!

जैसे नारद सरीखोंके लिए निरंतर गाना है वैसे धर्मराज-सरीखोंके लिए सतत सुनना। महाभारतके वनपर्व और शांतिपर्व ये दोनों विशाल पर्व

धर्मराजकी श्रवण-भक्तिके फल हैं। वनवासमें रहते समय जो कोई ऋषि मिलने आता धर्मराज उसकी खुशामद करते । भक्ति-भावसे प्रणिपात करके जो सेवा वनती करते और जहां ऋषिने कुशल-प्रश्न किया ि व्यपनी करुण-कहानी कहनेका निमित्त बनाकर छगते प्रश्न पूछने, "महाराज, द्रौपदीपर आज जैसा संकट है, वैसा आजतक कभी किसीपर पड़ा था क्या ?'' वह कहते, "क्या पूछते हैं यह आप? वड़ों-बड़ोंने जो कष्ट सहे हैं उनके मुकावलेमें तो द्रौपदीका और आपका कष्ट किसी गिनतीमें नहीं है। सीताको, रामको, क्या कम कष्ट सहने पड़े?" धर्मराज फिर पूछते, "सो कैसे?" इतना सहारा पा जानेके वाद ऋषिका व्याख्यान चलता। सारी राम-कहानी अयसे इतितक वह कहते और यह प्रेमयुक्त चित्तसे सुनते। टूसरे किसी अवसरपर ऐसे ही कोई ऋषि आकर नल-दमयंतीका नाम ले लेते तो घर्मराज फौरन सवाल करते, "वह क्या कथा है?" अब रामकी सीता कौन थीं और नल-दमयंतीकी कथा क्या है, इतिहासका इतना अज्ञान धर्मराजमें होना कैसे माना जा सकता है ? पर जानी हुई कथा भी संतोके मुखसे सुननेमें एक विशेष स्वाद होता है। इसके सिवा वही वस्तु वरावर सुननेसे विचार दृइ होता है। इसलिए धर्मराज ऐसे श्रवण-प्रेमी वन गये थे।

पर पुरानी वात जाने दीजिए। विल्कुल इसी जमानेका उदाहरण लीजिए। नारवकी तरह ही तुकाराम महाराजने अंतिम घडीतक कीर्तन-भित्तकी गूंग जारी रखी। रोज रातको भगवान्के मंदिरमें जाकर कीर्तन करनेका उनका कम आमरण अवाधित रूपसे चला। लोग जायं, न जायं, भगवान्के सामने कीर्तन तो होगा ही। न सुननेवाले देवताको भी कीर्तन सुनाना जिनका वत हो गया था वे यदि सुननेवाले देवताओंको 'यथ धिकार' उपदेश करनेका काम जोरोंसे करें तो इसमें आक्चर्य ही क्या? समाजकी विलकुल निचली श्रेणीसे लेकर ठेट ऊपरकी श्रेणीतक सबको तुकाराम महाराजने भगवान्का नाम सुनाया। घरमें, मंदिरमें, घाटमें, वाटमें, सर्वत्र वही एक-सा सुर। पत्नीको, वेटीको, भाईको, जमाईको गांवके मृखि-याको, देशके शासकको, शिवाजी महाराजको, रामेश्वर भट्टको, अंवाजी

बुलाको—सवको तुकाराम महाराजने हरिनामका एक ही उपदेश किया और आज भी उनकी अभंग वाणी वही काम अव्याहत रूपसे कर रही है।

इधरके इतिहासमें जैसे हमें नुकाराम—सरीखें 'सदा बोळते' भिक्तिके स्रोत मिळते हैं वैसे हा उस स्रोतसे नहर काटकर राष्ट्रके धर्म-क्षेत्रकी वागवानीं करनेवाले शिवाजी-जैसे श्रवण-दक्ष किसान भी देखनेको मिळते हैं। पच्चीस-पच्चीस मोळकी दूरीसे कीर्तन सुननेके लिए वरावर दौड़ते जाना उनका नियम था। और जो कुछ सुनना वह आलस-वालस भाड़कर जी लगाकर सुनना, और जैसा सुनना उसके अनुसार आचरण करनेका वरावर प्रयत्न करना, इसीको श्रवण कहना चाहिए। शिवाजी महाराजने सतत श्रवण किया। कोई सत्पुष्प मिल गए तो उनसे सुननेका मौका उन्होंने सहसा हाथसे नहीं जाने दिया। तभी सब उद्योगोंमें लगानेके वाद भी वच रही इतनी स्फूर्तिका खंजाना उनके हृदयमें जमा हो सका।

भिक्त-मार्गमें जिसे श्रवण-भिक्त और कीर्तन-भिक्त कहते हैं उसीको उपिनपर्में स्वाघ्याय और प्रवचन नाम दिया है। नाम भिन्न होनेपर भी अर्थ एक हो है। स्वाघ्यायके मानी हैं सीखना और प्रवचनके मानी सिखाना। इस सीखने और सिखानेपर उपिनपर्दों का उतना ही जोर है जितना श्रवण और कीर्तनपर संतों का। "सत्यं वद। धमं चर। स्वाघ्यायानमा प्रमदः।"— सच वोल, धमंपर चल और स्वाघ्यायसे मत चूक, इन तीन सूत्रों में ऋषिकी सारी सिखावन आ गई। स्वाघ्याय और प्रवचन अर्थात् सीखने-सिखानेका महत्व ऋषियों की दृष्टिमें इतना ज्यादा था कि मनुष्यके लिए नित्य आचरण करने योग्य धमंके तत्त्व चतलाते हुए उन्होंने प्रत्येक तत्त्वके साथ स्वाघ्याय-प्रवचनका पुनः-पुनः उल्लेख किया है। 'सत्य और स्वाघ्याय-प्रवचन', 'तप और स्वाघ्याय-प्रवचन', 'इंद्रिय-दमन और स्वाघ्याय-प्रवचन' 'मानसिक ज्ञांति और स्वाघ्याय-प्रवचन', इस प्रकार प्रत्येक कर्तव्यको अलग-अलग कहकर हर वार ऋषिने स्वाघ्याय-प्रवचनका हेतु और विषय तो वतलाया ही, साथ ही उसका महत्त्व भी वता दिया है।

हमारा स्वराज्य-आंदोलन अत्यंत व्यापक और गंभीर आंदोलन है। वह

एक ओर तीस करोड़ लोगोंसे—मानवप्रजाके एक पंचमांशसे—संबंध रखनेवाला होनेके कारण विशाल है, और दूसरी ओर आत्माको स्पर्श करनेवाला होनेके कारण गंभीर है।

तीस करोड़ आदिमयोंसे ही इस आंदोलनका संबंध है यह कहना भी संकुचित है। व्यापक-दृष्टिसे देखा जाय तो मालूम होगा कि सारे मानव-जगतकी भवितव्यता इस आंदोलनसे संबंधित है। पैरका नन्हा-सा कांटा निकालना भी सिर्फ़ पांवका सवाल नहीं होता। सारे शरीरका हित-संबंध उससे रहता है। फिर विगड़े हुए कलेजेको सुधारनेका सवाल सारे शरीरको सुधारनेका सवाल कैसे नहीं है ? अवश्य यह सारे शरीरका सवाल है और कोई आसान सवाल नहीं है, जीने-मरनेका सवाल है---'यक्ष-प्रश्न' है। जवाव दो, नहीं तो जान दो, इस तरह का सवाल है। कालकी दृष्टिसे अत्यन्त प्राचीन, लोक-संख्याके हिसावसे जगतके पांचवें हिस्सेके वरावर, विस्तारकी दृष्टिसे रूसको छोड़कर पूरे यूरोपके बराबर, संस्कृतिमें उदार, उच्च, अद्भुत, प्राकृतिक, संपत्तिमें जगतके लिए ईर्प्याकी वस्तु, हिंदू और वौद्ध इन दो विश्वव्यापक धर्मीको जन्म देनेवाली और इस्लामका विस्तार-क्षेत्र वनी हुई, वाङ्क नय-वैभवमें अद्वितीय यह भारत-भूमि ब्रिटिश साम्राज्यके मुकुटका हीरा ही नहीं विलक साम्राज्यकी निगली हुई हीरेकी कनी है–इसके जीवन-मरणपर दुनियाका भाग्य अवलंवित है। इसलिए आजके हमारे स्वराज्य-आंदोलनका संबंध सिर्फ तीस करोड़ भारतीय जनतासे ही न होकर सारे जगतसे है। और दूसरी ओर यह आंदोलन आत्माको स्पर्श करने वाला है यह कहनेसे उसकी सच्ची गंभीरताकी कल्पना नहीं होती। स्वराज्यका यह आंदोलन आत्म-शुद्धि करनेवाला है। और आत्मशुद्धिका वेग साक्षात् परमात्मासे भेंट किये वगैर थमनेवाला नहीं। इसलिए इस आंदोलनका घनफल परमात्मासे गुणित मनुष्यकी दुनियाका क्षेत्रके गुणनफलके वरावर ·होगा ।

आंदोलनके इतने विज्ञाल और गंभीर होनेकी वजहसे उसकी सिद्धिके लिए दो वातोंकी फिक रखना जरूरी है। एक तो उसे किसी खूंटेसे कसकर वांघ देना चाहिए, नहीं तो वह हायसे निकल भागेगा और दूसरे उसके तत्वोंका श्रवण-कीर्तन जारी रखना चाहिए।

इनमें आंदोलनका खूंटा अब निश्चित हो गया है। चरला हमारे सारे आंदोलनका खूंटा है। इसके चारों ओर आंदोलनका चक फिराते रहना चाहिए। सुविवा और आवश्यकतानुसार कछुआ अपने अंग कभी अपने मजबूत कवचके अंदर खींच लेता है और कभी वाहर फैला देता है। वैसे ही चरलेका मजबूत खूंटा कायम करके आश्रयमें हम आंदोलनके दूसरे अवयवोंको कभी वाहर पसारते, कभी भीतर वटोरते चलेंगे। आज हमने अपने आंदोलनके अवयव भीतर खींच लिये हैं। मौका पड़नेपर फिर वाहर पसारेंगे। पर कभी इस चेरलेके खूंटको छोड़ना नहीं होगा। ब्रह्म 'सर्वगत सदासम' है, इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि वह कव चकमा देकर निकल भागेगा। इसलिए उस ब्रह्मको किसी मूर्तिमें कैद किये विना भक्तका काम नहीं चलता। वैसे ही आंदोलन विश्वव्यापी हुआ कि कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए उस आंदोलनकी चरलेमें प्राण-प्रतिष्ठा है और कुछ हो या न हो, इस मूर्तिकी पूजामें कभी चूक नहीं होनी चाहिए।

और इतने ही महत्त्वकी दूसरी वात है आंदोलनके तत्त्वोंके सवके कानोंपर वरावर पड़ते रहनेकी व्यवस्था। वास्तवमें ये दोनों वातें अलग-अलगनहीं हैं। एक ही वातके दो अंग हैं। कीर्तन करना हो तो सामने मूर्तिका होना जरूरी है। देवताकी मूर्तिके विना कीर्तन नहीं हो सकता। गंगाका पानी समुद्रकी ओर जाता है तो तीरपरके वृक्षोंका पोषण करता हुआ जाता है। पर जाता है समुद्रकी और ही। वैसेही कीर्तनकी घारा वहती है भगवान् के संमुख ही, सुननेवाले तीरपरके वृक्षोंके समान हैं। स्वराज्यके आंदोलनकी स्थापना चरखेकी मूर्तिमें करनी और उस मूर्तिके सामने अखंड कीर्तनकी जय-जयकार जारी रखना है। यह भजन-कार्य हरएक शहरमें, हरएक गांवमें, हरएक घरमें, गुरू होना चाहिए। कीर्तनकी गुंजारसे दुनियाको गुंजा देना चाहिए। यह हम कर पायें तो यह पक्की वात है कि एक क्षणमें राष्ट्रका कायापलट हो जाय।

: 88:

### रोजकी प्रार्थना

ॐ असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योमी अमृतं गमय॥

हे प्रभो, मुभे असत्यमेंसे सत्यमें ले जा। अंधकारमेंसे प्रकाशमें ले जा। मृत्युमेंसे अमृतमें ले जा।

इस मन्त्रमें हम कहां हैं, अर्थात् हमारा जीवन्स्वरूप क्या है, और हमें कहां जाना है, अर्थात् हमारा शिव-स्वरूप क्या है, यह दिखाया है। हम असत्यमें हैं, अंधकारमें हैं, मृत्युमें हैं। यह हमारा जीव-स्वरूप है। हमें सत्यकी ओर जाना है, प्रकाशकी ओर जाना है, अमृत्वको प्राप्त कर लेना है। यह हमारा शिव-स्वरूप है।

दो विंदु निश्चित हुए कि मुरेखा निश्चित हो जाती है। जीव और शिव ये दो विंदु निश्चित हुए कि परमार्थ-मार्ग तैयार हो जाता है। मुक्तके लिए परमार्थ-मार्ग नहीं है, कारण उसका जीव-स्वरूप जाता रहा है। शिव-स्वरूपका एक ही विंदु वाकी रह गया है, इसलिए मार्ग पूरा हो गया। जड़के लिए परमार्थ-मार्ग नहीं है। कारण, उसे शिव-स्वरूपका भान नहीं है। जीव-स्वरूपका एक ही विंदु नजरके सामने है, इसलिए मार्ग आरंभ ही नहीं होता। मार्ग वीचवाले लोगोंके लिए है। वीचवाले लोग अर्थात् मुमुक्षु। उनके लिए मार्ग है। और उन्हींके लिए इस मंत्रवाली प्रार्थना है।

'मुक्ते असत्यमेंसे सत्यमें ले जा' ईश्वरसे यह प्रार्थना करनेके मानी हैं, 'मैं असत्यमेंसे सत्यकी ओर जानेका वरावर प्रयत्न करूंगा', इस तरह की एक प्रतिज्ञा-सी करना। प्रयत्नवादकी प्रतिज्ञाके विना प्रार्थनाका कोई अर्थ ही नहीं रहता। यदि मैं प्रयत्न नहीं करता और चुप वैठ जाता हूं, अथवा विरुद्ध दिशामें जाता हूं, और जवानसे 'मुक्ते असत्यमेंसे सत्यमें ले जा' यह प्रार्थना किया करता हूं, तो इससे क्या मिलनेका? नागपुरसे कलकत्तेकी ओर जानेवाली गाड़ीमें बैठकर हम 'हे प्रभो, मुक्ते बंबई लेजा' की कितनी ही प्रार्थना करें, तो उसका क्या फायदा होना है? असत्यसे सत्यकी ओर ले चलनेकी प्रार्थना करनी हो तो असत्यसे सत्यकी ओर जानेका प्रयत्न भी करना चाहिए। प्रयत्नहीन प्रार्थना प्रार्थना ही नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी प्रार्थना करनेमें यह प्रतिज्ञा शामिल है कि मैं अपना रुख असत्यसे नत्यकी ओर करूंगा और अपनी शक्तिभर सत्यकी ओर जानेका भरपूर प्रयत्न करूंगा।

प्रयत्न करना है तो फिर प्रार्थना क्यों ? प्रयत्न करना है इसीलिए तो प्रार्थना चाहिए। मैं प्रयत्न करनेवाला हूं। पर फल मेरी मुट्ठीमें थोड़े ही हैं। फल तो ईश्वरकी इच्छापर अवलंबित है। मैं प्रयत्न करके भी कितना करूंगा? मेरी शक्ति कितनी अल्प है ? ईश्वरकी सहायताके विना मैं अकेला क्या कर सकता हूं ? मैं सत्यकी ओर अपने कदम बढ़ाता रहूं तो भी ईश्वरकी कृपाके विना मैं मंजिलपर नहीं पहुंच सकता। मैं रास्ता काटनेका प्रयत्न तो करता हूं, पर अंतमें मैं रास्ता काटूंगा कि बीचमें मेरे पर ही कट जानेवाले हैं, यह कौन कह सकता है ? इसलिए अपने ही बल्वते मैं मंजिलपर पहुंच जाऊंगा, यह घमंड फिजूल है। कामका अधिकार मेरा है, पर फल ईश्वरके हाथमें है। इसलिए प्रयत्नके साथ-साथ ईश्वरकी प्रार्थना आवश्यक है। प्रार्थनाके संयोगसे हमें वल मिलता है। यों कहो न कि अपने पासका संपूर्ण वल काममें लाकर और वलकी ईश्वरसे मांग करना यही प्रार्थनाका मतलव है।

प्रार्थनामें दैववाद और प्रयत्नवादका समन्वय है। दैववादमें पुरुपार्थकों अवकाश नहीं हैं, इससे वह वावठा है। प्रयत्नवादमें निरहकार वृत्ति नहीं है, इससे वह वावठा है। प्रयत्नवादमें निरहकार वृत्ति नहीं है, इससे वह घमंडी है। फलतः दोनों ग्रहण नहीं किये जा सकते। किंतु दोनोंको छोड़ा भी नहीं जा सकता। कारण, दैववादमें जो नम्नता है वह जरूरी है। प्रयत्नवादमें जो पराकम है वह भी आवश्यक है। प्रार्थना इनका मेल साधती है। 'मुक्तसंगोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः' गीतामें सात्त्विक कर्त्ताका यह

जो लक्षण कहा गया है उसमें प्रार्थना का रहस्य है। प्रार्थना मानी अहंकार रहित प्रयत्न। सारांश, 'मुभे असत्यमेंसे सत्यमें ले जा' इस प्रार्थनाका संपूर्ण अर्थ होगा कि 'मैं असत्यमेंसे सत्यकी ओर जानेका अहंकार छोड़कर उत्साह-पूर्वक सतत प्रयत्न करूंगा।' यह अर्थ ध्यानमें रखकर हमें रोज प्रभुसे प्रार्थना करनी चाहिए कि——

हे प्रभो, तू मुभ्ने असत्यमेंसे सत्यमें हे जा। अंधकारमेंसे प्रकाशमें हे जा। मृत्युमेंसे अमृतमें हे जा।

ः १२

### तुलसीकृत रामायण

तुलसीदासजीकी रामायणका सारे हिंदुस्तानके साहित्यिक इतिहासमें एक विशेष स्थान हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा है और यह उसका सर्वोत्तम ग्रंथ है; अतः राष्ट्रीय दृष्टिसे भी उसका स्थान अदितीय है ही। साथ-साथ वह हिंदुस्तानके सात-आठ करोड़ लोगोंके लिए वेद-तुल्य प्रमाण मान्य है, नित्य 'परिचित और धर्मजागृतिका एकमात्र आधार है; इस प्रकार धार्मिक दृष्टिसे भी वह वेजोड़ कही जा सकती है। और राम-भिनतका प्रचार करनेमें 'शिष्यात् इच्छेत् पराजयम्' इस न्यायसे वह अपने गुरु वाल्मीकि-रामायणको भी पराजयका आनंद देनेवाली है, इसलिए भिनतमार्गीय दृष्टिसे भी यह ग्रंथ अपना सानी नहीं रखता। तीनों दृष्टियां एकत्र करके विचार करने पर अन्वयालंकारका उदाहरण हो जाता है कि राम-रावण युद्ध जिस तरह राम-रावणके युद्ध-जैसा था उसी तरह तुलसीकृत रामायण तुलसीकृत रामायण-जैसी ही है।

एक तो रामायणका अर्थ ही है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रका चरित्र, तिसपर तुलसीदासने उसे विशेष मर्यादासे लिखा है। इसीलिए यह ग्रंथ सुकु-मार वालकोंके हाथमें देने लायक निर्दोष तथा पवित्र हुआ है। इसमें सब रसोंका वर्णन नैतिक मर्यादाका ध्यान रखकर किया गया है। स्वयं भक्तिपर भी नीतिकी मर्यादा लगा दी है। इसीलिए सूरदासकी जैसी उद्दाम भिवत इसमें नहीं मिलेगी। तुलसीकी भिवत संयमित है। इस संयमित भिवत और उद्दाम भिवतका अंतर मूल राम-भिवत और कृष्ण-भिवतका अंतर है। साथ ही; तुलसीदासजीका अपना भी कुछ है ही।

तुलसीकृत रामायणका वाल्मीकि-रामायणकी अपेक्षा अच्यात्म-रामायणसे अधिक संबंध है। अधिकांश वर्णनोंपर, खासकर भिनतके उद्गारोंपर, भागवतकी छाप पड़ी हुई है, गीताकी छाप तो है ही। महाराष्ट्रके मागवत-धर्मीय संतोंके ग्रंथोंसे जिनका परिचय है उन्हें तुलसीकृत रामायण कोई नई चीज नहीं मालूम होगी। वही नीति, वही निर्मल भिवत, वही संयम । कृष्ण-सला सुदामाको जिस तरह अपने गांवमें वापस आनेपर मालूम हुआ कि कहीं में फिरसे द्वारकापुरीमें लौटकर तो नहीं आ गया, उसी त्तरह तुलसीदासजीकी रामायण पढ़ते समय महाराष्ट्रीय संत-समाजके वचनोंसे पॅरिचित पाठकोंको 'हम कहीं अपनी पूर्व-परिचित संत-वाणी तो नहीं पढ़ रहे हैं', ऐसी शंका हो सकती है; उसमें भी एकनाथजी महाराज-की याद विशेष रूपसे आती है। एकनाथके भागवत और तुलसीदासजीकी रामायण इन दोनोंमें विशेष विचार-साम्य है। एकनाथने भी रामायण लिखी है, पर उनकी आत्मा भागवतमें उतरी है। एकनाथके भागवतने ही रानाडेको पागल वना दिया। एकनाथ कृष्णभक्त थे तो तुलसीदास रामभक्त। एकनाथने कृष्णभक्तिकी मस्तीको पचा लिया, यह उनकी विशेषता है। ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ ये सभी कृष्णभनत हैं। और ऐसा होते हुए भी अत्यंत मर्यादाशील। इस कारण इस विषयमें उन्हें न्त्रलसीदासजीसे दो नंबर अधिक दे देना अनुचित न होगा।

तुलसीदासजी की मुख्य करामात तो उनके अयोघ्याकांडमें है। उसी कांडमें उन्होंने अधिक परिश्रम भी किया है। अयोघ्याकांडमें भरतकी भूमिका अद्भुत चित्रित हुई है। भरत तुलसीदासकी ध्यानमूर्त्ति थे। इस ध्यानमूर्त्तिको चुननेमें उनका औचित्य है। लक्ष्मण और भरत दोनों ही रामके अनन्य-भक्त ' चु लेकिन एकको रामकी संगतिका लाभ हुआ और दूसरेको वियोगका। पर वियोग ही भाग्यरूप हो उठा। इसिलए कि वियोगमें ही भरतने संगतिका अनुभव पाया। हमारे नसीवमे परमात्माके वियोगमें रहकर ही काम करना लिखा है। लक्ष्मणके जैसा संगतिका भाग्य हमारा कहां! इसिलए वियोगको भाग्यरूपमें किस तरह वदल सकते हैं इसे समक्ष्में भरतका आदर्श ही हमारे लिए उपयोगी है।

शारीरिक संगतिकी अपेक्षा मानसिक संगतिका महत्त्व अधिक है। शरीरसे समीप रहकर भी मनुष्य मनसे दूर रह सकता है। दिन-रात नदीका पानी ओड़े सोया हुआ पत्थर गीलेपनसे विलकुल अलिप्त रह सकता है। उलटे शारीरिक वियोगमें ही मानसिक संयोग हो सकता है, उसमें संयमकी परीक्षा है। भित्तकी तीव्रता वियोगसे वढ़ती ही है। आनंदकी दृष्टिसे देखें तो साक्षात् स्वराज्यकी अपेक्षा स्वराज्य-प्राप्तिके प्रयत्नका आनंद कुछ और ही है। सिर्फ अनुभव करनेकी रिसकता हममें होनी चाहिए। भक्तोंमें यह रिसकता होती है। इसीलिए भक्त मृक्ति नहीं मांगते, वे भिक्तमें ही खुश रहते हैं। भित्तका अर्थ वाहरका वियोग स्वीकार कर अन्दरसे एक हो जाना है। यह कोई ऐसा वैसा भाग्य नहीं, परमभाग्य है—मृक्तिसे भी श्रेष्ठ भाग्य है। भरतका यह भाग्य था। लक्ष्मणका भाग्य भी वड़ा था। पर एक तो हमारी किस्मतमें वह नहीं और फिर कुछ भी कहिये, वह है, भी कुछ घटिया ही। इसका कारण अंगूर खट्टे हैं, सिर्फ यही नहीं है कितु उपवास मीठा है, यह भी है। भरतके भाग्यमें उपवासकी मिठास है।

लोकमान्य तिलकने 'गीतारहस्न' में संन्यासीको लक्ष्यकर यह कटाक्ष किया है कि 'संन्यासीको भी मोक्षका लोभ तो होता ही है।' पर इस तानेको व्यर्थ कर देनेकी युक्ति भी हमारे साधु-इन्तोंने ढूंड़ निकाली है। उन्होंने लोभको ही संन्यास दे दिया। खुद तुलसीदासजी भिवतकी नमक-रोटीसे खुश हैं, मुक्तिकी ज्योनारके प्रति उन्होंने अरुचि दिखाई है। ज्ञानेश्वरने तो "भोग-मोक्ष निवलण। पायातलीं" (भोग और मोक्ष पैर तले पड़े हुए उतारा जैसे हैं), "मोक्षाची सोडीवांघी करी" (मोक्षकी पोटलीको वांघती छोड़ती है, अर्थात् मोक्ष जिसके हाथकी चीज है), "चहुं पुरुषार्था शिरों। भिक्त जैसी" (चारों पुरुपार्थोंसे श्रेण्ठ भिनत जैसी) आदि वचनोंमें मुनितको भिनति । टहलुई वनाया है। और तुकारामसे तो "नको ब्रह्मज्ञान आत्मस्थित भाव" (मुभेन ब्रह्मज्ञान चाहिए और न आत्मसाक्षात्कार) कहकर मुनितसे इस्तीफा ही दे दिया है। "मुप्तीवर भिनत" (मुनितसे भिनत वहकर है) इस भावको एकनाथने अपनी रचनाओंमें दस-पांच वार प्रकट किया है। इघर गुजरातमें नर्रासह महताने भी "हरिना जन तो मुनित न मागे" (हरिका जन मुनित नहीं मांगता) ही गाया है। इस प्रकार अंततः सभी भागवत-धर्मी वैष्णवोंकी परंपरा मुनितके लोभसे सोलहों आने मुनत है। इस परंपराका उद्गम भनति शिरोमणि प्रह्लादसे हुआ है। "नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षुरेकः"— इन दीन जनोंको छोड़कर मुभे अकेले मुनत होनेकी इच्छा नहीं है, यह खरा जवाव उन्होंने नृसिह भगवानको दिया। इस कलियुगमें श्रीतस्मार्त्त-संन्यासमार्गकी स्थापना करनेवाले शंकराचार्यने भी "द्रह्मण्याधाय कर्माणि संग स्थापना करनेवाले शंकराचार्यने भी "द्रह्मण्याधाय कर्माणि संग स्थापना करनेवाले शंकराचार्यने भी "द्रह्मण्याधाय कर्माणि संग स्थापना करनेवाले शंकराचार्यने भी स्थापनत्व करोति यः" गीताके इस इशोकका भाष्य करते हुए "संगत्यक्त्वा" का अर्थ अपने पल्लेसे डालकर "मोऽक्षेपिफले संगत्यक्त्वा"—"मोक्षकी भी आसन्तिका त्याग कर", ये शब्द किया है।

· तुलसीदासजीके भरत इस भिवत-भाग्यकी मूर्ति हैं। उनका मांगना तो देखिए---

घरम न अरय न काम-रुचि .

गति न चहुर्ज निरवान।

जनम-जनम रित राम-पद

यह वरदान न आन।।

यों तिलकजीके तानेको संतोंने एकदम निकम्मा कर दिया।
भरतमें वियोग-भिवतका उत्कर्ष दिखाई देता है। इसीसे तुलसे दासजीके
वह आदर्श हुए। भरतने सेवा-धर्मको खूब निवाहा। नैतिक मर्यादाका
संपूर्ण पालन किया, भगवान्का कभी विस्मरण नहीं होने दिया। आजा
समभकर प्रजा का पालन किया। पर उसका श्रेय रामके चरणोंमें अर्पण कर
स्वयं निर्लिप्त रहे। नगरमें वनवासका अनुभव किया। वैराग्य-युवत

चित्तसे यमितयमादि विश्वम ब्रतोंका पालन कर आत्माको देवसे दूर रखनेवाले देहको पर्देको भीना कर दिया। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसे भरत न जन्मे होते तो मुभ-जैसे पतितको राम-सम्मुख कौन करता—

सिय-राम-प्रेम-पियूष-पूरन होत जनम न भरत को।
मुनि-मन-अगम-जम-नियम-सम-दम विषम-व्रत आचरत को!
दुख-दाह-दारिद-दम्भ-दूषन सुजस-मिस अपहरत को!
कलिकाल तुलसी से सर्ठीह हिंठ राम-सनमुख करत को!!

रामायणमें रामसखा भरत, महाभारतमें शकुन्तलाका पराक्रमी भरत और भागवतमें जीवन्मुक्त जड़भरत ये तीन भरत प्राचीन भारतमें विख्यात हैं। हिंदुस्तानको 'भारत' वर्ष संज्ञा शकुन्तलाके वीर भरतसू मिली, ऐसा इतिहासज्ञोंका मत है; एकनाथने ज्ञानी जड़भरतसे यह मिली, ऐसा माना है। संभव है, तुलसीदासजीको लगता हो कि यह राम-भक्त भरतसे मिली है। पर चाहे जो हो, आजके वियोगी भारतके लिए भरतकी वियोग-भिक्तका आदर्श सब प्रकारसे अनुकरणीय है। तुलसीदासजीने वह आदर्श अपने पवित्र अनुभवसे उज्ज्वल वनाकर हमारे सामने रखा है। तदनुसार आचरण करना हमारा काम है।

# : १३ :

# कौटुंविक पाठशाला

विचारोंका प्रत्यक्ष जीवनसे नाता टूट जानेसे विचार निर्जीव हो जाते हैं और जीवन विचारशून्य वन जाता है। मनुष्य घरमें जीता है और मदरसेमें विचार सीखता है, इसलिए जीवन और विचारका मेल नहीं वैठता। उपाय इसका यह है कि एक ओरसे घरमें मदरसेका प्रवेश होना चाहिए और दूसरी ओरसे मदरसेमें घर घुसना चाहिए। समाज-शास्त्रको चाहिए कि शालीन कुटुंव निर्माण करे और शिक्षण-शास्त्रको चाहिए कि कौटुंविक पाठशाला

स्थापित करे। इस लेखमें शालीन कुटुंबके विषयमें हमें नहीं विचारना है, कीटुं-विक पाठशालाके संबंधमें ही थोड़ा दिग्दर्शन कराना है। छात्रालय अथवा शिक्षकोंके घरको शिक्षाकी बुनियाद मानकर उसपर शिक्षणकी इमारत रचने-वाली शाला ही कीटुंबिक शाला है। ऐसी कीटुंबिक शालाके जीवनकमके मंबंधमें—पाठ्यक्रमको अलग रखकर—कुछ सूचनाएं इस लेखमें करनी हैं। वे इस प्रकार हैं—

- (१) ईश्वर-निष्ठा संसारमें सार वस्तु है। इसलिए नित्यके कार्यक्रममें दोनों वेला सामुदायिक उपासना या प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थनाका स्वरूप मंत-वचनोंकी सहायतासे ईश्वर-स्मरण होना चाहिए। उपासनामें एक भाग नित्यके किसी निश्चित पाठको देना चाहिए। 'सर्वेषामिवरोधेन' यह नीति हो। एक प्रार्थना रातको सोनेके पहले होनी चाहिए और दूसरी सुबह सोक्र उठनेपर।
- (२) आहार-शुद्धिका चित्त-शुद्धिसे निकट संबंध है इसिलए आहार सात्त्विक रखना चाहिए। गरम मसाला, मिर्च, तले हुए पदार्थ, चीनी और दूसरे निषिद्ध पदार्थोका त्याग करना चाहिए। दूध और दूधसे बने पदार्थोका मर्यादित उपयोग करना चाहिए।
- (३) ब्राह्मणसे या दूसरे किसी रसोइयेसे रसोई नहीं वनवानी चाहिए। रसोईकी शिक्षा शिक्षाका एक अंग हैं। सार्वजनिक काम करनेवालोंके लिए रसोईका ज्ञान जरूरी है। सिपाही, प्रवासी, ब्रह्मचारी सबको वह आनी चाहिए। स्वावलंबनका वह एक अंग है।
- (४) कौटुंविक पाठशालाको अपने पायखानेका काम भी अपने हाथमें लेना चाहिए। अस्पृत्यता-निवारणका अर्थ किसीसे छूतछात न मानना ही नहीं, किसी भी समाजोपयोगी कामसे नफरत न करना भी है। पायखाना साफ करना अंत्यजका काम है, यह भावना चली जानी चाहिए। इसके अलावा स्वच्छताकी सच्ची तालीम भी इसमें है। इसमें सार्वजनिक स्वच्छता रखनेके ढंगका अम्यास है।
  - (५) अस्पृक्यों सहित सबको मदरसेमें स्थान मिलना चाहिए, यह तो है

ही, पर 'कौटुंविक' पाठशालामें पंक्ति-भेद रखना भी संभव नहीं। आहार-शुद्धिका नियम रहना काफी है।

- (६) स्नानादि प्रातःकर्म सबेरे ही कर डालनेका नियम होना चाहिए। स्वास्थ्य भेदसे अपवाद रखा जा सकता है। स्नान ठंडे पानीसे करना चाहिए।
- (७) प्रातः कर्मोंकी तरह सोनेके पहलेके 'सायंकर्म' भी जरूर होने चाहिएं। सोनेके पहले देह-शुद्धि आवश्यक है। इस सायंकर्मका गाड़ निद्रा और ब्रह्मचर्यसे संबंध है। खुली हवामें अलग-अलग सोनेका नियम होना चाहिए।
- (८) कितावी शिक्षाके वजाय उद्योगपर ज्यादा जोर देना चाहिए। कुम-से-कम तीन घंटे तो उद्योगमें देने ही चाहिए। इसके विना अध्ययन तेजस्वी नहीं होनेका । 'कर्मातिशेषेण' अर्थात् काम करके वचे हुए समय में वेदाध्ययन करना श्रुतिका विधान है।
- (९) शरीरको तीन घंटे उद्योगमें लगाने और गृहकृत्य और स्वकृत्य स्वतः करनेका नियम रखनेके वाद दोनों समय व्यायाम करनेकी जरूरत नहीं है। फिर भी एक बेला अपनी-अपनी जरूरतके मुताबिक खुली हवामें खेलना, मुमना या कोई विशेष व्यायाम करना उचित है।
- (१०) कातनेको राष्ट्रीय धर्मकी प्रार्थनाकी भांति नित्यकर्ममें गिनना चाहिए। उसके लिए उद्योगके समयके अलावा कम-से-कम आधा घंटा वक्त देना चाहिए। इस आधे घंटेमें तकलीका उपयोग करनेसे भी काम चल जायगा। कातनेका नित्यकर्म यात्रामें या कहीं भी छोड़े विना जारी रखना हो तो तकली ही उपयुक्त साधन है। इसलिए तकलीपर कातना तो आना ही चाहिए।
- (११) कपड़ोंमें खादी ही वरतनी चाहिए। दूसरी चीजें भी जहांतक संभव हो स्वदेशी ही लेनी चाहिए।
- (१२) सेवाके सिवा दूसरे किसी भी कामके लिए रातको जागना नहीं चाहिए। वीमार आदिकी सेवा इसमें अपवाद है। पर मौज के लिए या

ज्ञान-प्राप्तिके लिए भी रातका जागरण निपिद्ध है। नींदके लिए ढाई पहर रखने चाहिए।

- (१३) रातमें भोजन नहीं रखना चाहिए। आरोग्य, व्यवस्था और अहिंसा तीनों दृष्टियोंसे इस नियमको आवश्यकता है।
- (१४) प्रचलित विषयोंमें संपूर्ण जागृति रखकर वातावरणको निश्चल रखना चाहिए।

प्रत्यक्ष अनुभवके आधारपर कौटुंविक शालाके जीवनकमके संबंबमें ये चौदह सूचनाएं की गई हैं। इनमें कितावी शिक्षा और औद्योगिक शिक्षाके पाठचकमके वारेमें व्योरा नहीं दिया गया है। उसपर लिखना हो तो अलग लिखना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षाके विषयमें जिन्हें 'रस' है वे इन सूचनाओंपर विचार करें और शंका, सूचना वा आक्षेप जो सूभें, सूचित करें।

#### : १४ :

### जीवन और शिच्य

आजकी विचित्र शिक्षण-पद्धतिके कारण जीवनके दो टुकड़े हो जाते हैं। आयुक्ते पहले पंद्रह-त्रीस वरसोंमें आदमी जीनेके भंभटमें न पड़कर सिर्फ शिक्षाको प्राप्त करे और वादको शिक्षणको वस्तेमें लपेट रखकर मरने तक जिये।

यह रीति प्रकृतिकी योजनाके विरुद्ध हैं। हाथभर लंबाईका वालक साढ़े तीन हाथका कँसे हो जाता है, यह उसके अथवा औरोंके घ्यानमें भी नहीं आता। बरीरकी वृद्धि रोज होती रहती हैं। यह वृद्धि सावकाश, कम-क्रमसे, थोड़ी-थोड़ी होती हैं। इसलिए उनके होनेका भानतक नहीं होता। यह नहीं होता कि आज रातको सोये तब दो फुट ऊंचाई थी और सबेरे उठकर देखा तो ढाई फुट हो गई। आजकी शिक्षण-पद्धतिका तो यह इंग हैं कि अमुक वर्षके विलकुल आखिरी दिनतक मनुष्य जीवनके विषयमें पूर्णरूपसे गैर जिम्मेदार रहे तो भी कोई हर्ज नहीं; यही नहीं, उसे गैरजिम्मेदार रहना चाहिए और आगामी वर्षका पहला दिन निकले कि सारी जिम्मेदारी उठा लेनेको तैयार हो जाना चाहिए। संपूर्ण गैरजिम्मेदारीसे, संपूर्ण जिम्मेदारीमें कूदना तो एक हनुमान-कूद ही हुई। ऐसी हनुमान-कूदकी कोशिशमें हाथ-पैर टूट जायं तो क्या अचरज।

भगवान्ने अर्जुनसे कुरुक्षेत्रमें भगवद्गीतां कही। पहले भगवद्गीतांक 'क्लास' लेकर फिर अर्जुनको कुरुक्षेत्रमें नहीं ढकेला। तभी उसे वह गीता पची। हम जिसे जीवनकी तैयारीका ज्ञान कहते हैं उसे जीवनसे विलकुल अलिप्त रखना चाहते हैं, इसलिए उक्त ज्ञानसे मौतकी ही तैयारी होती है।

वीस वरसका उत्साही युवक अध्ययनमें मग्न है। तरह-तरह के ऊंचे विचारोंके महल बना रहा है। "मैं शिवाजी महाराजकी तरह मातृभूमिकी सेवा करूंगा। मैं वाल्मीिक-सा किव वनूंगा। मैं न्यूटनकी तरह खोज करूंगा।" एक, दो, चार, जाने क्या-क्या कल्पना करता है। ऐसी कल्पना करनेका भाग्य थोड़ोंको ही मिलता है। पर जिनको मिलता है उनकी ही बात लेते हैं। इन कल्पनाओंका आगे क्या नतीजा निकलता है? जव नोन-तेल-लकड़ीके फेरमें पड़ा, जब पेटका प्रश्न सामने आया, तो वेचारा दीन वन जाता है। जीवनकी जिम्मेदारी क्या चीज है, आजतक इसकी विलकुल ही कल्पना नहीं थी और अब तो पहाड़ सामने खड़ा हो गया। फिर क्या करता है? फिर पेटके लिए वन-वन फिरनेवाले शिवाजी, करण-गीत गानेवाले वाल्मीिक, और कभी नौकरीकी तो कभी औरतकी, कभी लड़कीके लिए वरकी और अंतमें स्मशानकी, शोव करनेवाले न्यूटन—इस प्रकारकी भूमिकाएं लेकर अपनी कल्पनाओंका समाधान करता है। यह हनुमान-कूदका फल है।

मैट्रिकके एक विद्यार्थीसे पूछा—"क्योंजी, तुम आगे क्या करोगे?"
"आगे क्या? आगे कालेजमें जाऊंगा।"

"ठीक हैं। कालेजमें तो जाओगे। लेकिन उसके वाद? यह सवाल तो वना ही रहता है।"

"सवाल तो बना रहता है। पर अभीसे उसका विचार क्यों किया जाय? आगे देखा जायगा।"

फिर तीन साल वाद उसी विद्यार्थीसे वही सवाल पूछा। "अभीतक कोई विचार नहीं हुआ।"

"विचार हुआ नहीं यानी? लेकिन विचार किया या क्या?"

"नहीं साहब, विचार किया ही नहीं। क्या विचार करें ? कुछ सूभता नहीं। पर अभी डेड़ बरस वाकी है। आगे देखा जायगा।"

'आगे देखा जायगा' ये वही शब्द हैं जो तीन वर्ष पहले कहे गये थे। पर पहलेकी आवाजमें वेफिकी थी। आजकी आवाजमें थोड़ी चिंताकी भलक थी।

फिर डेड़ वर्ष बाद उसी प्रश्नकत्ति उसी विद्यार्थीसे—अथवा कहो अब 'गृहस्थ' से वही प्रश्न पूछा । इस बार चेहरा चिताकांत था । आवाजकी वेफिकी विलकुल गायव थी । 'ततः कि ? ततः कि ? ततः कि ? यह शंकराचार्यजीका पूछा हुआ सनातन सवाल अब दिमागमें कसकर चक्कर लगाने लगा था। पर पास जवाब था नहीं।

आजकी मौत कलपर ढकेलते-ढकेलते एक दिन ऐसा आ जाता है कि उस दिन मरना ही पड़ता है। यह प्रसंग उनपर नहीं आता जो 'मरणके पहले ही' मर लेते हैं, जो अपना मरण आंखोंसे देखते हैं। जो मरणका 'अगाऊ' अनुभव लेते हैं उनका मरण टलता है और जो मरण के अगाऊ अनुभवसे जी चुराते हैं, खिचते हैं, उनकी छातीपर मरण आ पड़ता है। सामने खंभा है, यह बात अंथेको उस खंभेका छातीमें प्रत्यक्ष बक्का लगनेके वाद मालूम होती है। आंखवालेको यह खंभा पहले ही दिखाई देता है। अतः उसका धक्का उसकी छातीको नहीं लगता।

जिंदगीकी जिम्मेदारी कोई निरी मीत नहीं हैं और मौत ही कौन ऐसी वड़ी 'मौत' हैं ? अनुभवके अभावसे यह सारा 'हौआ' हैं। जीवन और मरण दोनों आनंद की वस्तु होनी चाहिए। कारण, अपने परमिष्ठय पिताने— ईश्वरने — वह हमें दिये हैं। ईश्वरने जीवन, दुःखमय नहीं रचा। पर हमें जीवन जीना आना चाहिए। कौन पिता है जो अपने वच्चेके लिए परेज्ञानीकी जिंदगी चाहेगा? तिसपर ईश्वरके प्रेम और करुणाका कोई पार हैं? वह अपने लाड़ले वच्चोंके लिए सुखमय जीवनका निर्माण करेगा कि परेश्ञानी और संसटोंसे भरा जीवन रचेगा? कल्पनाकी क्या आवश्यकृता है, प्रत्यक्ष ही देखिए न। हमारे लिए जो चीज जितनी जरूरी है उसके उतनी ही सुलभतासे मिलनेका इंतजाम ईश्वरकी ओरसे हैं। पानीसे हवा ज्यादा जरूरी है तो ईश्वरने पानीसे हवाको अधिक सुलभ किया है। जहां नाक है, वहां हवा मौजूद है। पानीसे अञ्चकों जरूरत कम होनेकी वजहसे पानी प्राप्त करनेकी विनस्वत अन्न प्राप्त करनेमें अधिक परिश्रम करना पड़ता है। 'आत्मा' सबसे अधिक महत्त्वकी वस्तु होनेके कारण वह हरएकको हमेशाके लिए दे डाली गई है। ईश्वरकी ऐसी प्रेम-पूर्ण योजना है। इसका खयाल न करके हम निकम्मे जड़ जवाहरात— जमा करने— जितने जड़ वन जायं तो तकलीफ हमें होगी ही। पर यह हमारी जड़ताका दोष है, ईश्वरका नहीं।

जिंदगीकी जिम्मेदारी कोई डरावनी चीजनहीं है। वह आनंदसे ओतप्रोत है, वशतें कि ईश्वरकी रची हुई जीवनकी सरल योजनाको ध्यानमें रखते हुए अयुक्त वासनाओंको दवाकर रखा जाय। पर जैसे वह आनंदसे भरी हुई वस्तु है वैसे ही शिक्षासे भी भरपूर है। यह पक्की वात समभनी चाहिए कि जो जिंदगीकी जिम्मेदारीसे वंचित हुआ वह सारे शिक्षणका फल गंवा वैठा। बहुतोंकी धारणा है कि वचपनसे ही जिंदगीकी जिम्मेदारीका ख़याल अगर वच्चोंमें पैदाहो जायतो जीवन कुम्हला जायना। पर जिंदगीकी जिम्मेदारीका भान होनेसे अगर जीवन कुम्हलाता हो तो फिर वह जीवन-वस्तु ही रहने लायक नहीं है। पर आज यह धारणा वहुतेरे शिक्षणशास्त्रियोंकी भी है और इसका मुख्य कारण है जीवनके. विपयमें दुष्ट कल्पना। जीवन मानी कलह, यह मान लेना। ईसप नीतिके अरसिक माने हुंए, परंतु वास्तविक, मर्मको समभनेवाले मुगेंसे सीख लेकर ज्वारके दानोंकी अपेक्षा मोतियोंको

मान देना छोड़ दिया तो जीवनके अंदर का कलह जाता रहेगा और जीवनमें सहकार दाखिल हो जायगा। वंदरके हाथमें मोतियोंकी माला (मरकट-भूपण अंग) यह कहावत जिन्होंने गढ़ी हैं उन्होंने मनुष्यका मनुष्यत्व सिद्ध न करके मनुष्यके पूर्वजोंके संवंघमें डाविनका सिद्धांत ही सिद्ध किया है। 'हनुमानके हाथमें मोतियोंकी माला' वाली कहावत जिन्होंने रची वे अपने मनुष्यत्वके प्रति वफादार रहे।

जीवन अगर भयानक वस्तु हो, कलह हो, तो वच्चोंको उसमें दाखिल मत करों और खुद भी मत जियों। पर अगर जीने लायक वस्तु हो तो लड़कोंको उसमें जरूर दाखिल करो। विना उसके उन्हें शिक्षण नहीं मिलनेका। भगवद्गीता जैसे कुरुक्षेत्रमें कहीं गई वैसे शिक्षा जीवन-क्षेत्रमें देनी चाहिए,—दी जा सकती है। 'दी जा सकती है', यह भाषा भी ठीक नहीं हैं—वहीं वह मिल सकती है।

अर्जुनके सामने प्रत्यक्ष कर्त्तव्य करते हुए सवाल पैदा हुआ। उसका उत्तर देनेके लिए भगवद्गीता निर्मित हुई। इसीका नाम शिक्षा है। वच्चोंको खेतमें काम करने दो। वहां कोई सवाल पैदा हो तो उसका उत्तर देनेके लिए सृष्टि-शास्त्र अथवा पदार्थ-विज्ञानकी या दूसरी जिस चीजकी जरूरत हो उसका ज्ञान दो। यह सच्चा शिक्षण होगा। वच्चोंको रसोई बनाने दो। उसमें जहां जरूरत हो रसायनशास्त्र सिखाओ। पर असली बात यह है कि उनको 'जीवन जीने दो'। व्यवहारमें काम करनेवाले आदमीको भी शिक्षण मिलता ही रहता है। वैसे ही छोटे बच्चोंको भी मिले। भेद इतना ही होगा कि वच्चोंके आसपास जरूरतके अनुसार मार्ग-दर्शन करानेवाले मनुष्य मौजूद हों। ये आदमी भी 'सिखानेवाले' वनकर 'नियुक्त' नहीं होंगे। वे भी 'जीवन जीनेवाले' हों, जैसे व्यवहारमें आदमी जीवन जीते हैं। अंतर इतना ही है कि इन 'शिक्षक' कहलानेवालोंका जीवन विचारमय होगा, उसमेंके विचार मौकेपर वच्चोंको समभाकर वतानेकी योग्यता उनमें होगी। पर 'शिक्षक' नामके किसी स्वतंत्र धंवेकी जरूरत नहीं हैं, न 'विद्यार्थी' नामके मनुष्य-कोटिसे वाहरके किसी प्राणीकी। और 'क्या करते हो' पूछनेपर

'पड़ता हूं' या 'पढ़ाता हूं' ऐसे जवावकी जरूरत नहीं है। 'खेती करता हूं' अथवा 'वुनता हूं' ऐसा शुद्ध पेशेवर किहये या व्यावहारिक किहये, पर जीवनके भीतरसे उत्तर आना चाहिए। इसके लिए उदाहरण विद्यार्थी राम-लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्रका लेना चाहिए। विश्वामित्र यज्ञ करते थे। उसकी रक्षाके लिए उन्होंने दशरथसे लड़कोंकी याचना की। उसी कामके लिए दशरथने लड़कोंको भेजा। लड़कोंमें भी यह जिम्मेदारीकी भावना थी कि हम यज्ञ-रक्षणके 'काम' के लिए जाते हैं। उसमें उन्हें अपूर्व शिक्षा मिली। पर यह बताना हो कि राम-लक्ष्मणने क्या किया तो कहना होगा कि 'यज्ञ रक्षा की'। 'शिक्षण प्राप्त किया' नहीं कहा जायगा। पर शिक्षण उन्हें मिला, जो मिलना ही था।

शिक्षण कर्त्तव्य कर्मका आनुषंगिक फल है। जो कोई कर्त्तव्य करता है उसे जाने-अनजाने वह मिलता ही है। लड़कोंको भी वह उसी तरह मिलना चाहिए। औरोंको वह ठोकरें खा-खाकर मिलता है। छोटे लड़कोंमें आज उतनी शक्ति नहीं आई है, इसलिए उनके आसपास ऐसा वातावरण वनाना चाहिए कि वे बहुत ठोकर न खाने पायें, और घीरे-घीरे वे स्वावलंबी वनें ऐसी अपेक्षा और योजना होनी चाहिए। शिक्षण फल है। और 'मा फलेषु कदाचन' यह मर्यादा इस फलके लिए भी लागू है। खास शिक्षणके लिए कोई कर्म करना यह भी सकाम हुआ—और उसमें भी 'इदमद्य मया लट्टम्'--आज मैंने यह पाया, 'इदं प्राप्स्ये'--कल वह पाऊंगा, इत्यादि वासनाएं आती ही हैं। इसलिए इस 'शिक्षण-मोह' से छूटना चाहिए। इस मोहसे जो छूटा उसे सर्वोत्तम शिक्षण मिला समभना चाहिए। मां वीमार े है, उसकी सेवा करनमें मुफ्ते खूब बिक्षण मिलेगा। पर इस बिक्षाके लोभसे मुक्ते माताकी सेवा नहीं करनी है। वह तो मेरा पवित्र कर्तव्य है, इस भावनासे मुक्ते माताकी सेवा करनी चाहिए। अथवा माता वीमार है और उसकी सेवा करनेसे मेरी दूसरी चीज-जिसे मैं 'शिक्षण' समभता हूं वह—जाती है तो इस शिक्षणके नष्ट होनेके डरसे मुक्ते माताकी सेवा नहीं टालनी चाहिए।

प्राथमिक महत्त्वके जीवनोपयोगी परिश्रमको ज्ञिक्षणमें स्थान मिलना चाहिए। कुछ शिक्षणशास्त्रियोंका इसपर यह कहना है कि ये परिश्रम शिक्षण-की दृष्टिसे ही दाखिल किये जायं। पेट भरनेकी दृष्टिसे नहीं। आज 'पेट भरने-का' जो विकृत अर्थ प्रचलित है उससे घवराकर यह कहा जाता है और उस हदतक वह ठोक है। पर मनुष्यको 'पेट' देनेमें ईव्वरका हेतु है। ईमानदारीसे 'पेट भरना' अगर मनुष्य साथ ले तो समाजके बहुनेरे दुःख और पातक नप्ट ही हो जायं। इसीसे मनुने 'योऽयंशुद्धिः स हि शुद्धिः'--जो आर्थिक दृष्टिसे पवित्र है वही पवित्र हैं, यह यथार्थ उद्गार प्रकट किये हैं। सर्वेषामविरोधेन' कैसे जियें, इस शिक्षणमें सारा शिक्षण समा जाता है। अविरोववृत्तिसे गरीर-यात्रा करना मनुष्यका प्रथम कर्त्तव्य है। यह कर्त्तव्य करनेसे ही उसकी आव्यात्मिक उन्नति होगी। इसीमे शरीर-यात्राके लिए उपयोगी परिश्रम करनेको ही शास्त्रकारोंने 'यज' नाम दिया है। 'उदर-भरण नोहे, जाणिजे यज्ञकर्म'--यह उदर-भरण नहीं है, इससे यज्ञकर्म जान। वामन पंडितका यह वचन प्रसिद्ध है। अतः में शरीर-यात्राके लिए परिश्रम करता हूं, यह भावना उचित है। शरीर-यात्रासे मतलब अपने साढ़े तीन हाथके शरीरकी यात्रा न नमभकर समाज-शरीरकी यात्रा, यह उदार अर्थ मनमें वैठाना चाहिए। मेरी शरीर यात्रा मानी समाजकी सेवा और इसीलिए ईव्वरकी युजा, इतना समीकरण दृइ होना चाहिए। और इस ईश्वर-सेवामें देह न्वपाना मेरा कर्त्तव्य है और वह नुभे करना चाहिए, यह भावना हरेक में होनी चाहिए। इनलिए वह छोटे वच्चोंमें भी होनी चाहिए। इसके लिए उनकी गक्ति भर उन्हें जीवनमें भाग लेनेका मौका देना चाहिए और जीवनको मुख्यकेन्द्र वनाकर उसके आसपास आवश्यकतानुसार सारे जिल्लाकी रचना करनी चाहिए।

इससे जीवनके दो खंड न होंगे। जीवनकी जिम्मेदारी अचानक आ पड़नेसे उत्पन्न होनेवाली अडचन पैदा न होगी। अनजाने शिक्षा मिलती रहेगी, पर 'शिक्षणका मोह' नहीं चिपकेगा और निष्काम कर्मकी ओर प्रवृत्ति , होगी।

#### : १५ :

### केवल शिच्या

एक देशसेवाभिलापीसे किसीने पूछा—"कहिए, अपनी समक्तमें आप क्या काम अच्छा कर सकते हैं?"

उसने उत्तर दिया, "मेरा खयाल है, मैं केवल शिक्षणका काम कर संकता हूं और उसीका शौक है।"

"यह तो ठीक है । अक्सर आदमीको जो आता है, मजबूरन उसका उसे शौक होता ही है। पर यह किहये कि आप दूसरा कोई काम कर सकेंगे या नहीं?"

"जी नहीं। दूसरा कोई काम नहीं करना आयेगा। सिर्फ सिखा सकूंगा। और विश्वास है कि यह काम तो अच्छा कर सकूंगा।"

"हां, हां, अच्छा सिखानेमें क्या शक है; पर अच्छा क्या सिखा सकते हैं? कातना धुनना, बुनना अच्छा सिखा सकेंगे?"

"नहीं, वह नहीं सिखा सकता।".

"तव, सिलाई? रंगाई? वढ़ईगिरी?

"न, यह सव कुछ नहीं।"

"रसोई वनाना, पीसना वगैरा घरेलू काम सिखा सकेंगे?"

"नहीं कामके नामसे तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं केवल शिक्षण-

"भाई जो पूछा जाता है उसीमें 'नहीं' 'नहीं' कहते हो और कहे जाते हो 'केवल' शिक्षणका काम कर सकता हूं। इसके मानी क्या हैं? वागवानी सिखा सिक्येगा?"

देशसेवाभिलापीने जरा चिढ़कर कहा, "यह क्या पूछ रहे हैं? मैंने शुरूमें ही तो कह दिया, मुक्ते दूसरा कोई काम करना नहीं आता। मैं साहित्य पढ़ा सकता हूं।"

प्रश्नकत्तांने जरा मजाकसे कहा, "ठीक कहा। अवकी आपकी वात कुछ तो समभमें आई! आप 'रामचरितमानस' जैसी पुस्तक लिखना सिखा सकते हैं?"

अव तो देशसेवाभिलापी महाशयका पारा गरम हो उठा और मुंहसे कुछ उटपटांग निकलनेको ही था कि प्रश्नकर्ता वीचमें ही वोल उठा—"शांति, क्षमा, तितिक्षा रखना सिखा सकेंगे?"

अव तो हद हो गई। आगमें जैसे मिट्टीका तेल डाल दिया हो। यह संवाद खूव जोरसे भभकता, लेकिन प्रक्तकत्तीने तुरत उसे पानी डालकर वृक्षा दिया—"मैं आपकी वात समका। आप लिखना-पड़ना आदि सिखा सकेंगे और इसका भी जीवनमें थोड़ा-सा उपयोग है, विल्कुल न हो ऐसा नहीं है। खैर, आप वृनाई सीखनेको तैयार हैं?"

"अब कोई नई चीज सीखनेका हीसला नहीं है और तिसपर बुनाईका काम तो मुभ्ने आनेका ही नहीं, क्योंकि आजतक हाथको ऐसी कोई आदत ही नहीं।"

"माना, इस कारण सीखनेमें कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन इसमें न आनेकी क्या बात है?"

"मैं तो समभता हूं, नहीं ही आयेगा। पर मान लीजिए, वड़ी मेहनतसे आया भी तो मुभे इसमें वड़ा फंभट मालूम होता है; इसलिए मुभसे यह नहीं होगा, यही समिभए।"

"ठीक, जैसे लिखना सिखानेको तैयार हैं वैसे खुद लिखनेका काम कर सकते हैं?"

"हां, जरूर कर सकता हूं। लेकिन सिर्फ वैठे-वैठे लिखते रहनेका काम भी है भंभटी; फिर भी उसके करनेमें कोई आपित नहीं है।" यह वातचीत यहीं समाप्त हो गई। नतीजा इसका क्या हुआ यह जाननेकी हमें जरूरत नहीं।

शिक्षकोंकी मनोवृत्ति समभनेके लिए यह वातचीत काफी है। शिक्षण यानी— किसी तरहकी भी जीवनोपयोगी कियाशीलतासे शून्य; कोई नई कामकी चीज सीखनेमें स्वभावतः असमर्थ हो गया है। कियाशीलतासे सदाके लिए उकताया हुआ;

'सिर्फ शिक्षण' का घमंड रखनेवाला पुस्तकोंमें गड़ा हुआ, आलसी जीव; 'सिर्फ शिक्षण' का मतलव है जीवनसे तोड़कर विलगाया हुआ मुर्दा; शिक्षण और शिक्षकके नानी 'मृत-जीवी' मनुष्य।

'मृत-जीवी' को हो कोई-कोई बुद्धि-जीवी कहते हैं। पर यह है वाणीका व्यभिचार। बुद्धि-जीवी कौन है ? कोई गौतम बुद्ध, कोई सुकरात, शंकराचार्य अथवा ज्ञानेश्वर बुद्धि-जीवनकी ज्योति जगाकर दिखाते हैं। 'गीता' में बुद्धि-ग्राह्म जीवनका अर्थ अतीन्द्रिय जीवन वतलाया है। जो इंद्रियोंका गुलाम है, जो देहासिक्तका मारा हुआ है वह बुद्धि-जीवी नहीं है। बुद्धिका पित आत्मा है। उसे छोड़कर जो बुद्धि देहके द्वारकी दासी हो गई वह बुद्धि व्यभिचारिणी-बुद्धि है। ऐसी व्यभिचारिणी बुद्धिका जीवन ही मरण है। और उसे जीनेवाला मृत-जीवी। सिर्फ शिक्षणपर जीनेवाले जीव विशेष अर्थमें मृतजीवी है। इन सिर्फ शिक्षणपर जीनेवालोंको मनुने 'मृतकाध्यापक' उर्फ 'वेतन-भोगी शिक्षक'नाम देकर श्राद्धके काममें इनका निषेध किया है। ठीक ही है। श्राद्धमें तो मृत-पूर्वजोंकी स्मृतिको जिंदा करना रहता है और जिन्होंने प्रत्यक्ष जीवनको मृत कर दिखाया है, उनका इस काममें क्या उपयोग ?

शिक्षकोंको पहले आचार्य कहा जाता था। आचार्य अर्थात् आचार्यवान्। स्वयं आदर्श जीवनका आचरण करते हुए राष्ट्रसे उसका आचरण करा लेनेवाला आचार्य है। ऐसे आचार्यों के पुरुषार्थसे ही राष्ट्रका निर्माण हुआ है। आज हिंदुस्तानकी नई तह वैठानी है। राष्ट्र-निर्माणका काम आज हमारे सामने है। आचारवान् शिक्षकोंके विना वह संभव नहीं है।

तभी तो राष्ट्रीय शिक्षणका प्रश्न सबसे महत्त्वपूर्ण है। उसकी व्याख्या और व्याप्ति हमें अच्छी तरह समक्ष लेनी चाहिए। राष्ट्रका सुशिक्षित-वर्ग निरिंग और निष्क्रय होता जा रहा है। इसका उपाय राष्ट्रीय शिक्षणकी आग सुलगाना ही है। पर वह अग्नि होनी चाहिए। अग्निको दो शक्तियां मानी गई हैं। एक 'स्वाहा' और दूसरी 'स्वधा'। ये दोनों अक्तियां जहां हैं, वहां अग्नि है। 'स्वाहा' के मानी हैं आत्माहृति देनेकी, आत्मत्यागकी शक्ति; और 'स्वधा' के मानी हैं आत्म-धारणकी शक्ति। ये दोनों शक्तियां राष्ट्र शिक्षणमें जाग्नत होनी चाहिए। इन शक्तियोंके होने पर ही वह राष्ट्रीय शिक्षण कहलायेगा। बाकी सव मृत—निर्जीव है, कोरा शिक्षण है।

क्षपर-ऊपरसे दिखाई देता है कि अत्रतक हमारे राष्ट्रीय शिक्षकोंने वहा आत्मत्याग किया है। पर वह उतना सही नहीं है। फुटकर स्वार्थ-त्याग सयवा गिमत त्यागके मानी आत्मत्याग नहीं है। उसकी कसाटी भी है। जहां आत्मत्यागकी शक्ति होगी, वहां आत्मधारणकी शक्ति भी होती है। न हुई तो त्याग कोई काहेका करेगा? जो आत्मा अपने को खड़ा ही नहीं रख सकता वह कूदेगा कैसे?. मतल्ब, आत्मत्यागकी शक्तिमें आत्मधारण पहलेसे शामिल ही है। यह आत्मधारणकी शक्ति—'स्वधा' राष्ट्रीय शिक्षकोंने अभीतक सिद्ध नहीं की है। इसलिए आत्मत्याग करनेका जो आभास हुआ, वह आभास मात्र ही है।

पहले स्वधा होगी, उसके वाद स्वाहा। राष्ट्रीय शिक्षणको अर्थात् राष्ट्रीय शिक्षकोंको अब स्वधा-संपादनकी तैयारी करनी चाहिए।

शिवकोंको 'केवल शिक्षण' की भ्रामक कल्पना छोड़कर स्वतंत्र जीवन की जिम्मेदारी—जैसी किसानोंपर होती है वंसी—अपने ऊपर लेनी चाहिए और विद्यार्थियोंको भी उसीमें दायित्व पूर्ण भाग देकर उनके चारों ओर शिक्षणकी रचना करनी चाहिए, अथवा अपने-आप होने देनी चाहिए। 'गुरो: कर्मातिशेषण' इस वाक्यका अर्थ गुरुके काम पूरे करके वेदाम्यास करना' यह ठोक हैं। नहीं तो गुरुकी व्यक्तिगत सेवा इतना ही अगर गुरो: कर्मका' अर्थ लें तो गुरुकी सेवा आखिर कितनी होगी? और उसके लिए कितने लड़कोंको कितना काम करनेको रहेगा। इसलिए 'गुरो: कर्म' करनेके मानी हैं, गुरुके जीवनमें जिम्मेदारीसे हिस्सा लेना। वैसा दायित्वपूर्ण भाग लेकर उममें जो गंका वगैरा पैदा हों उन्हें गुरुसे पूछे और गुरुको भी चाहिए कि अपने जीवनकी जिम्मेदारी निवाहते हुं अर उसीका एक अंग समक्षकर उसका यथाशक्ति उत्तर देता जाय। यह शिक्षणका स्वरूप हैं। इसीमें थोड़ा स्वतंत्र समय प्रार्थना-स्वरूप वेदाभ्यासके लिए रखना चाहिए। प्रत्येक कर्म ईश्वरकी उपासनाका ही हो पर वैसा करके भी सुवह-शाम थोड़ा समय उपासनाके लिए देना पड़ता है। यही न्याय वेदाभ्यास अथवा शिक्षण पर लागू करना चाहिए। मतलव, जीवनकी जिम्मेदारीके काम ही दिनके मुख्य भागमें करने चाहिए और उन सभीको शिक्षणका ही काम समक्षना चाहिए। साथ ही, रोज एक-दो घंटे (Period) शिक्षणके निमित्त' भी देना चाहिए।

राष्ट्रीय जीवन कैसा होना चाहिए, इसका आदर्श अपने जीवनमें उतारना राष्ट्रीय शिक्षकका कर्त्तच्य है। यह कर्त्तच्य करते रहनेसे उसके जीवनमें अपने-आप उसके आस-पास शिक्षाकी किरणें फैलेंगी और उन किरणोंके प्रकाशसे आस-पासके वातावरणका काम अपने-आप हो जायगा । इस प्रकारका शिक्षक स्वतः सिद्ध शिक्षण-केन्द्र है और उसके समीप रहना ही शिक्षा पाना है।

मनुष्यको पवित्र जीवन वितानेको फिक करनी चाहिए। शिक्षणकी खबरदारी रखनेके लिए वह जीवन ही समर्थ है। उसके लिए केवल शिक्षण? की हवस रखनेकी जरूरत नहीं।

: १६ :

#### भिन्ना

मनुष्यकी जीविकाके तीन प्रकार होते हैं: (१) भिक्षा (२) पेशा और (३) चोरी ।

भिक्षा, अर्थात् समाजकी अधिक-से-अधिक सेवा करके समाजसे सिर्फः शरीर-धारण-भरको कम-से-कम लेना; और वह भी विवश होकर और उपकृत भावनासे। पेशाः अर्थात् समाजको विशिष्ट सेवा करके उसका उचित वदला सांग लेना।

चोरी, अर्थात् समाजकी कम-से-कम सेवा करके या सेवा करनेका नाटक करके या विल्कुल सेवा किये विना और कभी-कभी तो प्रत्यक्ष न्कसान करके भी समाजमे ज्यादा-से-ज्यादा भोग लेना।

प्रत्यक्ष चार-छुटेरे, कूनी और इन्हीं-सरीखे वे 'इंतजामकार' पुलिस, नैनिक, हाकिम वर्गरा सरकारी सायी-सहायक; इंतजामके वाहरके वकील, वैद्य, शिक्षक, धर्मोपदेशक वर्गरा उच्च-उद्योगी और अव्यापारेषु ज्यापार करनेवाले—ये सब तीसरे वर्गमें आते हैं।

मातृभूमिपर मिहनत करनेवाले किसान और जीवनकी प्राथिमक आवश्यकताएं पूरी करनेवाले मजदूर, ये दूसरे वर्गमें जानेके अभिलापी हैं, जानेवाले नहीं। कारण, उनकी उचित पारिश्रिमिक पानेकी इच्छा होते हुए भी तीसरे वर्गकी करतूतके कारण आज उनमेंसे बहुतोंको उचित पारिश्रिमिक नहीं मिलता और वे निस्संदेह तीसरे वर्गमें दाखिल हो जाते हैं।

पहले वर्गमें दाखिल हो सकनेवाले वहुत ही थोड़े, सच्ची लगनके सायु पुरुष हैं। यहुत ही घोड़े हैं, पर हैं, और उन्होंके वलपर दुनिया टिकी हैं। वे थोड़े हैं पर उनका यल अद्भुत है।

"भिक्षावृत्तिका लोप हो रहा है, उसका पुनरुद्धार होना चाहिए।" जब र समर्थ यह कहते हैं तो उनका उद्देश्य इसी पहले वर्गको वढ़ाना है।

इसीको गीतामें 'यक्ष-शिष्ट' अमृत खाना कहा है। और गीताका आखासन है कि यह अमृत खानेवाला पुरुप मुक्त हो जाता है।

आज हिंदुस्तानमें वावन लाख 'भीख मांगनेवाले' हैं। समर्थके समयमें भी वहुत 'भिक्षुक' थे, फिर भी भिक्षा-वृत्तिका जीर्णोद्धार करनेकी जरूरत नमर्थको क्यों जान पड़ी?

इसका जवाव भिक्षाकी कल्पना में है। वावन लाखकी भिक्षाका जो अर्थ है, वह तो चौरीका ही एक प्रकार है।

भिक्षाका मतलब है अधिक-से-अधिक परिश्रम और कम-से-कम लेना।

इतना भी न लिया होता पर शरीर-निर्वाह नहीं होता इसलिए उतने भरके लिए लेना पड़ता है। पर हक मानकर नहीं। समाजका मुक्तपर यह उपकार है, इस भावनासे। भिक्षामें परावलंबन नहीं है, ईश्वरावलंबन है; समाजकी सद्भावना पर श्रद्धा है, यथालाभ संतोष है, कर्त्तव्यपरायणता है, फलनिरपेक्ष वृत्तिका प्रयत्न है।

े लोक-सेवकके शरीर-रक्षणको एक सामाजिक कार्य समभना चाहिए। विशिष्ट सामाजिक कामके लिए यदि किसीको कोई निश्चित रकम दी जाय तो उस रकमका विनियोग उचित रीतिसे, हिसाव रखकर, इसी कार्यके लिए वह करता है। मैं लोक-सेवक हूं इसलिए मेरा शरीर-धारण-कार्य भी सामाजिक कार्य हैं, ऐसा समभकर उसके लिए मुभे, आवश्यकतानुसार, समाज देता है। उस रकमका उपयोग मुभे उसी काममें करना चाहिए, उचित रूपसे करना चाहिए, उसका हिसाव रखना चाहिए, और वह हिसाव लोगोंकी जांचके लिए खुला रहना चाहिए। अर्थात् सव तरहसे एक पंच जैसी संचालन-व्यवस्था करेगा, वैसे 'निर्मम' भावनासे मुभे अपने शरीरकी संचालन-व्यवस्था करनी चाहिए। यह भिक्षावृत्ति है।

कुछ सेवकोंको कहते सुना जाता है—अपने पैसेको हम चाहे जैसे खर्च करें, सामाजिक पैसेका हिसाव ठीक रक्खेंगे; लोगोंको दिखायेंगे, उनसे आलोचना चाहेंगे, उन्हें होगा तो उत्तर देंगे, नहीं तो क्समा मांगेंगे। पर हमारे अपने पैसेका हिसाव ठीक रखनेको हम वंधे नहीं हैं और दिखानेकी तो वात ही नहीं। यदि सचाईसे समाजसेवा करनेवाला कोई आदमी यह कहे तो उसकी सेवा 'पेशा' वन गई। पेशा ईमानदार सही, पर है 'पेशा'; भिक्षावृत्ति नहीं।

भिक्षा कहती है—'तरा' पैसा कैसा? जैसे खादीके कामके लिए खादी-का ज्ञाता मानकर तुभे पैसा सींपा गया उसी तरह तेरे ज्ञरीरके कामके लिए, तुभे उसका ज्ञाता समभकर, पैसा दिया गया। खादीके लिए दिया हुआ पैसा जब तेरा नहीं है, तब तेरे ज्ञरीरके लिए दिया हुआ पैसा तेरा कैसे हुआ? दोनों काम सामाजिक हीं हैं। एक खादी-प्रचारकसे पूछा गया, "तुम्हें कितनेकी जरूरत है ?" "तीस रुपये महीनेकी।"

"तुम तो अकेले हो, फिर इतनेकी जरूरत क्यों है?"

"दो-तीन गरीव विद्यार्थियोंको मदद देता हूं।"

"हम यह मान लेते हैं कि गरीब विद्यार्थियोंको इस तरह मदद देना अनुचित नहीं है। पर मान लो कि खादीके कामके लिए तुम्हें पैसे दिये गए तो उसमेंसे राष्ट्रीय शिक्षणके काममें लगाओंगे क्या ?"

"ऐसा तो नहीं किया जा सकता।"

"तव तुम्हारे शरीरका पोपण, जो एक सामाजिक काम है, उसके लिए तुम्हें दी गई रकममेंसे गरीय विद्यार्थियोंको मदद देनेमें, जो दूसरा सामाजिक काम है, खर्च करनेका क्या मतलव?"

यह भी भिक्षा-वृत्तिका महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। भिक्षा-वृत्तिवाले मनुष्यको दानका अधिकार नहीं है। दान हो या भोग दोनोंका कर्त्ता 'मैं' ही हूं। और भिक्षामें 'मैं' को ही जगह नहीं है। इसीसे दोनोंको नहीं। न भोगमें फंसो, न त्यागमें पंड़ो—यह भिक्षावृत्तिका सूत्र है। भिक्षावृत्तिके मानी हैं 'घर वड़ा करना' वड़ी जिम्मेदारी सिरंपर लेना। भिक्षा गैरजिम्मेदारी नहीं है।

भिक्षा मांगनेके मानी हैं 'मांगना छोड़ देना'। वाइविलमें कहा है, 'मांगो तो मिल जायगा।' उसका मतलव है भगवान्से मांगो तो मिलेगा। पर समाजसे ? 'मांगो मत, तो मिलेगा।'

'भिक्षा मांगना' ये शब्द विसंवादी हैं। कारण, भिक्षाक मानी ही हैं न मांगना। भिक्षा मांगना ये शब्द पुनस्कत हैं। क्योंकि भिक्षा ही स्वतःसिद्ध मांगना है। भिक्षा मांगनी नहीं पड़ती। कर्त्तव्यकी भोलीमें अधिकार पड़े ही हैं।

<sup>83-6-80</sup> 

: १७ : .

# गाँवींका काम

असहयोग-आंदोलनके समयसे गांवोंकी ओर लोगोंका ध्यान खिचा है। गांवोंका महत्त्व समभमें आने लगा है। कितने ही सेवक गांवोंमें काम भी करने लगे हैं, कुछको उसमें कामयावी भी हुई है। पर अधिकांशको सफलता नहीं मिली है।

इसके पहले सुशिक्षितोंकी दृष्टि गांवोंकी ओर गई ही न थी। पहले तो नजर परायोंकी ओर थी। इंग्लैंडकी जनताको अनुकूल करना चाहिए, सरकारको परिस्थिति समभानी चाहिए, आदि। वादको निगाह अपनोंकी ओर फिरी। पर शहरोंकी ओर, सुशिक्षितोंकी ओर। 'सुशिक्षितोंमें राष्ट्रीय भावना पैदा करनी चाहिए' की वृनियाद पर सारा आंदोलन चलता था। असहयोगके जमानेमें गांवोंकी ओर नजर गई। आगे वढ़े तो रचनात्मक कार्यक्रमके आंदोलनमें गांवोंमें प्रवेश करनेकी, ग्रामवासी जनताकी सेवा करनेकी प्रत्यक्ष प्रेरणा हुई और जो थोड़ा-वहुत नतीजा निकला दीखता है वह इस प्रेरणाका ही फल है। इतने वर्षोंके लंबे अनुभवके वाद हमारे घ्यानमें आया कि 'तेरा साई तेरे पास, तू क्यों भटके संसारमें ?' फिर भी कामकी केवल शुरुआत होनेके कारण वहुतसे स्थानोंमें गांवका काम निष्फल हुआ।

यह कोई नई बात नहीं है। गुरू-गुरूमें ऐसा होता ही है। इससे निराश होनेकी कोई वजह नहीं और निराश होनेकी स्थिति है भी नहीं। कारण, कुछ स्थानोंमें गांवोंके प्रयोग सफल भी हुए हैं। इसके सिवा जो प्रयोग असफल प्रतीत होते हैं, वे भी प्रतीत-भर होते हैं। पत्थर तोड़ने में पहली कुछ चोटें वेकार गई-सी जान पड़ती हैं। पर उनका नतीजा तो होता ही है। इस मिसालमें फोड़ा जानेवाला पत्थर गांवकी जनता नहीं विलक हमारे सुशिक्षितोंका विमुख हृदय है।

अब कहीं हमारे मनमें गांवोंमें जानेकी वात उदित हुई है, लेकिन हम 🕡

गांवोंमें अपने शहरी ठाट-बाटके साथ जाना चाहते हैं, इससे हंमारा काम जमता नहीं। गांवोंमें ग्रामीण होक़र जाना चाहिए। यही हमारी असफलता का मुख्य कारण है।

गांवमें गया हुआ सुशिक्षित मनुष्य आज भी ग्रामीण तो नहीं ही वन पाया। पर आज वहां वह 'परोपकार' की हिवससे जाता है। उसे गांववालोंसे खुद कुछ सीखना है, यह वह भूल जाता है।

उसे लगता है 'ये वेचारे अज्ञानमें लोटते पड़े हैं।' अपना घोर अज्ञान उसे नहीं दिखाई देता और खुद उसे क्या करना चाहिए इसे विसारकर वह लोगोंसे काम लेनेके फेरमें पड़ जाता है। इसकी वजहसे वह ग्राम-जीवनसे विलक्कल अलग-सा हो जाता है।

- १. अपनी सुशिक्षितपनकी आदतें छोड़कर हमें गांवमें जाना चाहिए।
- २. गांववालोंकी शिक्षा देनेकी वृत्ति लेकर नहीं जाना चाहिए।
- · ३. खुद काम में लगें।

ये तीन महत्त्वपूर्ण वातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए!

कई वार ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी गांवमें जा वैठता है और किसी एक कामको, जिसे—गांवकी मददके विना—वह कर सकता था, सारे गांवभरमें हलचल मचाकर भी नहीं कर पाता। अपने कामका उसे पूरा हिसाव—अण-अणका—रखना चाहिए। गांवके आदिमयोंकी निगाहमें उद्योगी आदिमीकी इज्जत होती है। जो सुशिक्षित आदिमी गांवमें जाकर किसीको कुछ सिखानेका खयाल छोड़कर रात-दिन काममें मग्न रहेगा और अपने चरित्रकी चौकसी करता रहेगा वह अपने-आप गांवके लिए उपयोगी वन जायगा और आकाशमें जैसे तारे चन्द्रमाके चारों ओर इकट्ठे रहते हैं वैसे ही लोग उसके चारों ओर जमा हो जांयगे। हिंदुस्तान की ग्रामवासी जनता कृतज्ञ है, गुण परखनेकी शक्ति उसमें भरपूर है।

ग्राम-संगठनका काम चरित्रवलके अभावमें संभव नहीं है। और गांवकी जनताके चारित्र्यका वटखरा 'प्राथमिक' सद्गुणोंमें अवलंवित है; और यही असली वटखरा है। प्राथमिक सद्गुणोंसे मतलव है नीतिके मूलभूत सद्गुण।. उदाहरणार्थ, आलस्य न होना, निर्भयता, प्रेम, इत्यादि। दिखाऊ उपाजित गुण वक्तृत्व, विद्वता वगैरा गांवके लिए बहुत उपयोगी नहीं होते। गांवमें काम करनेवालेमें भिक्तिकी लगन होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। यह प्राथमिक सद्गुणोंका राजा है।

े पर अपने लोगोंकी पवित्र भावनामें अभी हम रमे ही नहीं। यह हमारी निष्फलताका बहुत ही वड़ा कारण है। गांवके लोगोंके बहुम, अंधविश्वास हममें न होने चाहिए। लेकिन उनमें जो कीमती भावनाएं हैं वे तो हममें होनी ही चाहिए। पर वे नहीं होतीं। भजनसे हम भागते हैं। ईश्वरके नामो-च्चारणसे हमारे हृदयमें भावनाकी बाढ़ आनी चाहिए पर वह नहीं आती। ईरवर, धर्म, संतोंके वारेमें पूरी कल्पना न रखनेवाले गंवारोंमें जो भक्ति-भाव होता है वह उनके संबंध में वास्तविक और यथार्थ ज्ञान र बनेवालों में उनसे सौ-गुना ज्यादा होना चाहिए। पर हमें ईश्वर अथवा साधु-संतोंके संबंघमें विलकुल ही ज्ञान नहीं होता। इतना ही नहीं, भान भी नहीं होता; अगर हुआ तो विपरीत ज्ञान भरपूर होता है। इस वजहसे जनताके हृदयसे हमारा हृदय मिल नहीं सकता। अस्पृत्यता सरीखी जो विपरीत भावनाएं धर्मके नामसे जनतामें रूड़ हो गई हैं उन्हें निकाल डालनेका उसीका प्रयत्न सफल होगा या उसीको प्रयत्न करना चाहिए जिसके हृदयमें जनताके हृदयकी पवित्र भावनाएं हिलोरें मारती हैं। जनताकी योग्य भावनाएं, जिसमें नहीं हैं वह जनताकी अयोग्य भावनाएं कैसे निकाल सकेगा?

लोगोंकी भली भावनाओं में शामिल न हो सकना जैसा एक दोप है, वैसे ही दूसरे लोगोंके शारीरिक परिचयकी व्यर्थ इच्छा रखना भी दोष है; और हमारे कामके लिए घातक है। किसी तरह लोगोंसे खूव जान-पहचान वढ़ानेकी हिवससे इयर-उयरके काममें व्यर्थ हाथ डालनेसे काम विगड़ता है। अति-परिचयकी आकांक्षासे हमारा लोगोंके प्रति आदर-भाव कम हो जाता है। लोगोंके सूक्ष्म-सूक्ष्म व्यवहारोंपर वेमतलव व्यान देनेसे हम उनकी सेवा .नहीं कर सकते। सेवकको परिचयके वजाय आदरकी ज्यादा जहरत होती है।

लोगोंने परिचय कुछ कम हो और उनके लिए बादर अधिक, तो सेवकके लिए यह ज्यादा अच्छा है।

लेकिन 'लोगोंसे खूब जान-पहचान होनी चाहिए' यह बात अच्छे-अच्छे सेवावृत्तिवालोंके मुंहसे भी सुनीजाती हैं। पर इसकी जड़में अहंकार छिपा हुआ होता है। सेवकको सेवावृत्तिकी मर्यादा जाननी चाहिए। हमारे शरीरमें कोई ऐसा पारस पत्यर तो नहीं चिपका हुआ है कि किसीका किसी तरह भी हमसे संबंध जुड़ा नहीं कि वह सोना हुआ। सेवाके निमित्तसे लोगोंसे जितना परिचय होता हो, जबर होता चाहिए। ढूंड़-डूंड़कर परिचयके मौके निकालनेकी मेवकके लिए जब्दरत नहीं है। सच्चे सेवकके पास सेवा अपने-आप हाजिर रहती है, उसे प्रसंग नहीं ढूंड़ते फिरना पड़ता। शरीरसे परिचय बढ़ाने और उसीके साथ मनसे जनताके बारेमें अनादर बढ़ाते जानेमें कोई भी फायदा नहीं है।

इसके सिवा हममें एक और दोप है—त्यागकी प्रतीति। हमसे थोड़ा-बहुत त्याग होता हैं। लेकिन त्यागकी प्रतीति त्यागको मार डालती हैं। त्याग करके हम किसी पर कोई एहसान नहीं करते। इसके सिवा हमारा त्याग शहरकी निगाहसे 'त्याग' माना भी जाय तो गांव-गंवई है हिसाबसे उसकी कोई बड़ी वकत नहीं। गांवमें तो बहुत ही बड़े त्यागकी अपेक्षा है। स्वयं गांवके लोग—चाहे मजबूरीका ही क्यों न हो—त्यागसे ही रहते हैं। उस हिसाबसे हमारा त्याग किसी गिनतीमें नहीं है। और फिर उसकी प्रतीति! इससे सेवा ठीक तरह नहीं हो सकती।

इन दोोोंको निकाल देनेका प्रयत्न करनेपर फिर हमारा गांवका काम असफल न होगा।

#### : १८ :

#### अरपृत्रयता-निवारणका यज्ञ

अस्नृश्यता-निवारणकी वात उठनेपर कुछ लोग कहते हैं—"भई, ये वातें तो होने हो वाली हैं, समयका प्रवाह ही ऐसा है; इसके लिए इतना

आग्रह रखनेकी क्या जरूरत?" समयका प्रवाह अनुकूल है इसलिए कोशिशकी जरूरत नहीं और समय प्रतिकूल हो तो कोशिशसे कुछ होनेका नहीं: सतलव दोनों तरहसे 'कोशिशकी जरूरत नहीं है!' दुनियावी कामोंमें कोशिश और धर्मको भाग्य-भरोसे। खूव! यह धर्मको धोखा देना नहीं तो क्या है ? लेकिन धर्म कभी धोखा नहीं खा सकता। धर्मको धोखा देनेके प्रयत्नमें मनुष्य अपने-आपको ही घोखेमें डालता है। धर्मके मामलेमें 'कम-से-कम कितनेमें काम चल जायगा?' यह कृपणवृत्ति जैसे वुरी है, वैसी ही 'हो ही रहा है', 'होनेवाला है ही', यह भाग्य-वादिता भी बुरी है। 'होनेवाला है ही' इसके मानी क्या ? विना किये होनेवाला है ? लड़केकी चादी विना किये नहीं होती और अस्पृश्यता-निवारण विना किये हो जायगा ? और फिर समयके प्रवाहके मानी क्या हैं ? समाजके सामुदायिक कर्त्तूत्वको ही तो 'समयका प्रवाह' कहते हैं ? उनमेंसे मैंने अपना कर्त्तूत्व निकाल लिया तो उतने हिस्सोंमें सामुदायिक कर्त्तृत्व कमजोर पड़ जायगा, और यदि सबने यही नीति अपना ली तो सारा कर्त्तूत्व ही उड़ जायगा! लेकिन "समयका प्रवाह अस्पृत्यता-निवारणके अनुकूल है" इसका अर्थ अगर यह किया जाय कि "हरिजनोंमें जागृति आ गई है, वे हमसे अपने-आप करा लेंगे, फिर हम क्यों करें" तब तो ठीक ही है। वह भी होगा। लेकिन उससे हमें आत्म-शुद्धिका पुण्य नहीं नसीव होनेका। ज्ञानदेवने जैसा कहा है कि दूध उफन जानेसे होम हुआ नहीं कहलाता। अग्निका आहुति लेना और अग्निको आहुति देना, दोनोंमें भेद है। पहली चीजको आग लगना कहंते हैं और दूसरीको यज्ञ करना कहा जाता है। हम आत्मशुद्धिके यज्ञ-कुण्डमें अस्पृत्यताकी आहुति न देंगे तो सामाजिक विष्ठवकी आग लगकर अस्पृ-इयता जल जानेवाली है, यह निश्चित वात है। परमेश्वर हमें सद्बुद्धि दें।

#### : १९ :

### त्राजादीकी लड़ाईकी विधायक तैयारी

आजकल हिंदुस्तानमें आजादीकी लड़ाईकी चर्चा चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि इस वारकी लड़ाई आखिरी होगी और द्रष्टाओंकी तो भविष्यवाणी है कि कई कारणोंसे स्वराज्य हमारी दृष्टिकी ही नहीं, हाथकी भी पहुंच में आ गया है।

अनेक कारणोंकी वदौलत स्वराज्य नजदीक चाहे आ गया हो, पर 'स्वराज्य' के विषयमें मुख्य प्रश्न यह है कि 'स्व' के कारण वह कितना नजदीक आया ? स्व-राज्य अनेक कारणोंसे नहीं मिलता, वह तो अकेले 'स्व-कारण' से ही मिलता है।

उधर यूरोपमें एक महायुद्ध हो रहा है। भेड़ियोंका एक दल कहता है कि विरोधी दलके भेड़ियों द्वारा निगले गये मेमनोंको—संभव हो तो जिंदा, नहीं तो कम-से-कृम मरी हुई हालतमें—छुड़ानेके लिए हमने यह महायुद्ध स्वीकार किया है। अवतकके आठ महीनोंमें तो भेड़ियेका पेट फाड़कर पुराने मेमनोंको वाहर निकालनेके वजाय नित नये मेमने गलेके नीचे उतारनेका ही मिलसिला जारी है। इधर विरोधी दलके भेड़ियोंके पेट में पहलेहींसे पड़े हुए वड़े-बडे मोटे-ताजे अधमरे मेमने इस आज्ञासे मनके लड्डू खा रहे हैं कि भेड़ियोंकी इस भपटा-भपटीमें हम अवश्य ही उगल दिये जायंगे।

'ईसप-नीति' की ऐसी एक कहानी हैं। उसका मतलव निकालनेका भार ईमपको ही सौंपकर हम आगे वहें। यूरोपकी लड़ाई हिंसक साधनोंसे हिंसक उद्देशोंकी पूर्तिके लिए लड़ी जा रही हैं। हमारी लड़ाई अहिंसक, साधनोंसे अहिंसक उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए होगी। इन दोनोंमें भारी अंतर होते हुए भी इस हिंसक लड़ाईसे हम कई वातें सीख सकते हैं। लड़ाईके साधन चाहें जैसे क्यों न हों, आजकलका युद्ध सामुदायिक तथा सर्वागीण सहयोगका एक जवर्दस्त प्रयत्न होता है। यद्यपि इस प्रयत्नका फल विघ्वंसक होता है और उद्देश्य भी विघ्वंसक होता है; तथापि वह प्रयत्न प्रायः सारा-का-सारा विधायक ही होता है। कहते हैं कि जर्मनीने सत्तर लाख फीज तैयार की है। आठ करोड़के राष्ट्रका इतनी वड़ी फीज तैयार करना, इतने वड़े पैमानेपर लड़ाईके हरवा-हथियार, और साधन-सामग्री जुटाना, चुने हुए लोगोंको फीजमें भरती करने के वाद वाकी लोगों द्वारा राष्ट्रीय कारवार चलाना, संपत्तिकी घारा अव्याहत गतिसे प्रवाहित रखनेके लिए औद्योगिक योजनाएं यथासंभव अखंड रूपसे जारी रखना, सव स्कूल-कालिज वंद कर देना, नित्यकी जीवन सामग्रीकी व्यक्तिगत मिल्कियतके अधिकारपर सरकारी कब्जा जमा लेना, जिस प्रकार विश्वरूपदर्शन में आंख, कान, नाक-हाथ, पैर, सिर, मुंह अनंत होते हुए भी हृदय एक ही दिखाया गया है, मानो उसी प्रकार सारे राष्ट्रका हृदय एक करना—यह सव इतना विशाल और इतना सर्वतोमुख विधायक कार्यक्रम है कि उसके संहारप्रवण होते हुए भी हम उससे वहुत-कुछ सीख सकते हैं।

लोग पूछते हैं—"गांधीजी लड़ाईकी तैयारी करनेको कहते हैं, मगर इससे रचनात्मक कार्यक्रमका संबंध क्यों जोड़ देते हैं? हिंदू-मुस्लिम-एकता, अस्पृश्यता-निवारण, खादी और ग्रामोद्योग, मद्य-निषेध, गांवकी सफाई तथा नई तालीम,—यह सारा रचनात्मक कार्यक्रम है। इसमें लड़ाईका तत्त्व कहां है?" यह सवाल कौन लोग पूछते हैं? वही जो यह मानते हैं कि हमें लड़ाई अहिंसक साधनोंसे ही करनी चाहिए। उनकी समक्तमें यह क्यों नहीं आता कि हिंसक लड़ाईके लिए भी अधिकांशमें विधायक कार्यक्रमकी ही जरूरत होती है। सिपाहियोंके लिए विस्कुट बनानेसे लगाकर—नहीं, नहीं खेतोंमें आलू बोनेसे लगाकर—पनडुव्वियों द्वारा दुश्मनोंके जहाज डुवाये जानेतक सव-का-सव लड़ाईका एक अखंड कार्यक्रम होता है और उसके अंतिम अंगके सिवा श्रीयः रचनात्मक ही होता है। इस विधायक कार्यक्रमपर ही उस अंतिम विनाशक कार्यक्रमकी सफलता अवलंवित होती है। यह शुक्वाला अगर नदारद हो जाय तो वह पीछेवाला भी लापता हो जायगा। यह भेद जानकर ही दुश्मन सामनेवाल पक्षके विनाशक कार्यक्रमको वेकार कर देनेके उद्देश्यसे उसके इस विधायक कार्यक्रमकी ही टांग तोड़ देनेके फेरमें

रहता है। जहां हिंसक छड़ाईका यह हाल है वहां अहिंसक छड़ाई तो विश्रायक कार्यक्रमके विना हो हो कैसे सकती है? 'स्वराज्य' के मानी हैं 'सर्व-राज्य' अर्थात् हरेकका राज्य। इस प्रकारका स्वराज्य विना सामुदायिक सहयोगके, विना उत्पादक कार्यक्रमके, विना सर्वोपयोगी राष्ट्रीय अनुशासनके कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कांग्रेसके तीस लाख सदस्य हैं। अगर वे राष्ट्रके लिए रोज आया घंटा भी कातें तो भी कितना वड़ा संगठन होगा? इसमें मुक्किल क्या है? वर्या तहसीलको ही लीजिए। इस तहसीलमें कांग्रेसके छः हजार सदस्य हैं। उनको अगर वीस टुकड़ियोंनें वांट दिया जाय तो हरेक दुकड़ीमें तीन सौ सदस्य होंगे। हरेक टुकड़ी सालभरमें तीन सौ सदस्योंको कातना सिखानेका इरादा करले तो कोई मुक्किल काम नहीं है। सबसे वड़ी वाया है हमारी अश्रद्धा। "क्या लोग सीखनेके लिए तैयार होंगे?" "क्या मीखने पर भी कातते रहेंगे?" "कताईका हिसाव रखेंगे?" "उसे कांग्रेसके पास भेजेंगे?"—ऐसी अनेक शंकाएं हम किया करते हैं। इसके वदले हम काम शुरू कर दें तो एक-एक गांठ अनुभवके बाद खुलने लगेगी।

कम-से-कम वर्षा तहसीलमें इस कार्य-कमको अमलमें लानेकी चेण्टा की जा नकती हैं। कांग्रेस-कमेटियों, चरवासंघ, ग्रामसुघार-केंद्र, आश्रमों तथा अन्य मंस्थाओं और गांवके अनुभवी व्यक्तियोंके सहयोगसे यह काम हो मकता है। कामका वाकायदा हिसाव लिखा जाना चाहिए। समय-समयपर कातनेकी प्रगतिकी जानकारी भी लोगोंको दी जानी चाहिए। कातना सिखानेके मानी यह हैं कि उसके साथ-साथ दूसरी कई वातें भी सिखाई जा सकती हैं और सिखाई जानी चाहिए। कार्यकर्त्ता इस सूचनापर विचार करें। वहुत मुक्किल नहीं मालूम होगी। लाभदायक होगी। करके देखिए।

: २० :

# सर्व-धर्म-समभाव

#### दो प्रश्न है:

- (१) सर्वधर्म-समभावका विकास करनेके लिए क्या गांधी-सेवा-संघकी ओरसे कुछ ऐसी पुस्तकोंके प्रकाशनकी आवश्यकता नहीं है जिनमें विभिन्न धर्मोंका तुलनात्मक विचार हो?
- (२) क्या आश्रम तथा अन्य संस्थाओं में भिन्न-भिन्न धर्मीके महापुरुषोंके उत्सव मनाकर उन अवसरोंपर उन धर्मोंके विषयमें ज्ञान देना वांछनीय नहीं है?
- १--अगर समभावकी दृष्टिसे कोई ग्रंथ-लेखक पुस्तक तैयार करे और गांधी-सेवा-संघ उचित समभें तो ऐसी पुस्तक प्रकाशित करना ठीक होगा। पर प्रकाशन-विभाग खोलना मुभे पसंद नहीं है। सच वात तो यह है कि संसारमें धर्मोंके वीच जो विषय-भाव है वह उतना बुरा नहीं है। भारतवर्षमें भी काफी विरोध वताया जाता है, लेकिन वह तो अखवारी चीज है। वास्तवमें विरोध है ही नहीं। हमारी कई हजार वर्षोंकी संस्कृतिने हम लोगोंमें समभाव पैदा कर दिया है। देहातमें अब भी वह नजर आता है। आजकलकी नई प्रवृत्तिने विरोध जरूर पैदा कर दिया है, पर वह धार्मिक नहीं है। उसका स्वरूप आर्थिक है। धर्मका तो वहाना ले लिया जाता है और अखवारोंमें प्रकाशन द्वारा उसे महत्त्व मिल जाता है । अगर वही प्रकाशनका काम हम अपने हाथोंमें ले लें तो उन्होंके शस्त्रका उपयोग करेंगे। यह अच्छी नीति नहीं है। जिस शस्त्रमें प्रति-पक्षी निपुण है उसीका उपयोग करनेसे काम नहीं चलेगा। लेकिन इससे भी भयानक एक चीज और है। वह है सर्वधर्म-सम-अभाव । अभाव वढ़ रहा है, नास्तिकता वढ़ रही है । नास्तिकता से मेरा संकेत तात्त्विक नास्तिकताकी ओर नहीं है। तात्त्विक नास्तिकतासे में डरता नहीं। पर लिखनेसे काम नहीं पार पड़ेगा। हम लिखें भी तो कितने

लोग पढ़ेंगे ? गंदा साहित्य पढ़नेवाले तो हजारों हैं। अपने जीवनमें हम जिन चीजोंको उतार सकेंगे उन्हींका प्रचार होगा। पहले यही हुआ करता था। छापेखानेको आये हुए तो सौ वर्ष हुए। इस बीच किसी नये लेखककी लिखी कोई ऐसी पुस्तक निकली हैं जिसने तुलसीकृत रामायण और तुकारामके अभंगोंकी तरह जनतामें प्रवेश किया हो? प्रकाशन प्रचारका एक साधन तो हैं, पर धार्मिक प्रचारमें उसकी कीमत कम-से-कम हैं। जिस चीजको हम अपने श्रद्धेय पुरुषोंके मुंहसे सुनते हैं उसका अधिक असर होता है। प्रकाशनमें विशेष लाभकी संभावना नहीं जान पड़ती।

२—जहां आश्रम हैं वहां सब वर्मोंके प्रवत्तं कोंके विषयमें भी अवसरपर वर्ची कर सकते हैं। पर मेरी वृत्ति तो निर्गुग रही हैं। रामनवमी या कृष्णा-ष्टमीपर मैंने प्रसंगवशात् भाषण किये हैं, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया। जहां ऐसे उत्सव हो सकते हैं उनके होते रहनेमें कोई हर्ज नहीं है।

५–३--३६

#### : २१ :

# स्वाध्यायकी श्रावश्यकता

देहातमें जानेवाले हमारे कार्यकर्ताओं में अधिकांश उत्साही नवयुवक हैं। वे काम शुरू करते हैं उमंग और श्रद्धासे, लेकिन उनका वह उत्साह अंततक नहीं टिकता। देहातमें काम करनेवाले एक भाईका खत मुक्के मिला था। लिखा था—"में सफाईका काम तो करता हूं, लेकिन पहले उसका जो असर गांववालों पर होता था वह अब नहीं होता। इतना ही नहीं, बल्कि वे तो मानने लगे हैं कि इसको कहीं से तनस्वाह मिलती है इसीलिए यह सफाईका काम करता है।" अंतमें उस भाईने पूछा है कि क्या अब इस काम को छोड़कर दूसरा काम हाथमें ले लिया जाय?

यों कार्यकर्त्ताओंको अपने काममें शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं और यह

है। इसी प्रकार सेवा करनेके लिए पास तो आना ही पड़ेगा। लेकिन कार्यको देखनेके लिए खुदको अलग कर लेनेकी जरूरत भी है।

यही स्वाध्यायका उपयोग है। अपनेको और अपने कार्यको विलकुल भूल जाना और तटस्थ होकर देखना चाहिए। फिर उसीमेंसे उत्साह मिलता है, मार्ग-दर्शन होता है, वृद्धिकी शुद्धि होती है।

### ः २२ :

## दरिद्रोंसे तन्मयता

दो प्रश्न हैं:

- (१) हममेंसे जो आजतक तो मध्यमवर्गका जीवन विताते आये हैं परंतु अब दरिद्रवर्गसे एकरूप होना चाहते हैं, वे किस कमसे अपने जीवनमें परिवर्तन करें जिससे तीन-चार वर्षमें वे निश्चित रूपमें उन दरिद्रोंसे एकरूप हो जायं?
- (२) मध्यम अथवा उच्चवर्गके लोग दिरद्रोंसे अपनी सद्भावना किस तरह प्रकट कर सकते हैं? क्या इस प्रकारका कोई नियम बनाना ठीक होगा कि संघके सदस्य कोई ऐसा उपाय करें जिससे उनके खर्चमेंसे हर १५) मेंसे ४) रुपये दिरद्रोंके घर सीधे पहुंच जायं?

पहले तो हमें यह समभना है कि हम मध्यमवर्ग और उच्चवर्गके माने जानेवाले 'प्राणी' हैं, अर्थात् हम प्राणवान् वनना चाहते हैं। जिनकी सेवा करना चाहते हैं उनके-से वनना चाहते हैं। पानी कहींका भी क्यों न हो, समुद्रकी ओर ही जाना चाहता है। यद्यपि सब पानी समुद्रतक नहीं पहुंच सकता, लेकिन चाहे वह मेरा नहाया हुआ हो, या गंगाजीका, दोनोंकी गित समुद्रकी ओर है। दोनों निम्नगितक—नम्र हैं। एक जगह थोड़ा पानी, उसकी ताकत कम होनेके कारण, भले ही वीचमें एक जाय, और किसी छोटे

वृक्षको जीवन प्रदान करनेमें उसका उपयोग हो—यह तो हुआ उसका भाग्य, परंतु उसकी गिनतो समुद्र ही है। समुद्रतक पहुंचनेका भाग्य तो गंगांक समान महानदियोंको ही प्राप्त होता है। इसी तरह उच्च और मध्यम श्रोणियां पहाड़ और टीलेके समान हैं। यहां जिसकी हमें सेवा करनी है वह महासमुद्र है। इस महासमुद्रतक सब न भी पहुंच सकें, तो भी कामना तो हम यहीं करते हैं कि वहांतक पहुंचें। अर्थात् जहांतक पहुंचे पायें उतने हीसे संतोप न मान छें। हमें जिसकी सेवा करनी है। उसका प्रश्न सामने रखकर अपने जीवनकी दिशा वदलते रहना चाहिए और खुद निम्नगतिक—नम्र वनना चाहिए।

पर इसके कोई स्थूल नियम नहीं वनाये जा सकते। अगरं वनाना शक्य हो तो भी वे मेरे पास नहीं हैं और न मैं चाहता ही हूं कि ऐसे नियम बनानेका कोई प्रयत्न किया जाय। चार या पांच वर्षों उच्च और मध्यम श्रेणीं के लोगोंको गरीव बना देनेकी कोई विधि नहीं है। हमें गरीवोंकी सेवा करनी है, यह समक्तर जाग्रत रहकर शक्तिभर काम करना चाहिए। कोई नियम नहीं हैं, इसीलिए बुद्धि और पुरुपार्थकी गुंजाइश है। पिछले सोलह वर्षोंसे मेरा यह प्रयत्न जारी हैं कि मैं गरीवोंसे एकरूप हो जाऊं, लेकिन मैं नहीं समभता कि गरीवोंका जीवन व्यतीत करनेमें सफल हुआ हूं। पर इसका उपाय क्या हैं? मुभे इसका कोई दुःख भी नहीं है। मेरे लिए तो प्राप्तिके आनंदकी अपेक्षा प्रयत्नका आनंद बढ़कर हैं।

शिवकी उपासना करनी हो तो शिव वनो, ऐसा एक शास्त्रीय सूत्र है। इसी तरह गरीवोंकी सेवा करने के लिए गरीव वनना चाहिए। पर इसमें विवेककी जरूरत है। इसके मानी यह नहीं कि हम उनके जीवनकी बुराइयों-को भी अपना लें। वे जैसे दिरद्रनारायण हैं वैसे मूर्ख-नारायण भी तो हैं। क्या हम भी उनकी मेवाके लिए मूर्ख वनें? शिव वनने का मतलव यह नहीं है। जिनका वन गया उनकी वृद्धि तो उससे भी पहले चली गई। उनके-जैसा वनकर हमें अपनी वृद्धि नहीं खोनी चाहिए।

देहातमें किसान धूपमें काम करते हैं। लोग कहते हैं, "वेचारे किसानोंको

दिनभर घूपमें काम करना पड़ता है।" अरे घूपमें और खुले आकाशके नीच काम करना, यही तो उनका वैभव वचा रह गया है! क्या उसे भी आप छीन लेना चाहते हैं? धूपमें तो विटामिन काफी है। अगर हो सके तो हम भी उन्हों की भांति करना शुरू कर हें। पर वे जो रातमें मकानों को संदूक बनाकर उनमें अपने-आपको वंद करके सोते हैं उसकी नकल हमें नहीं करनी चाहिए। हम काफी कपड़े रक्खें। उनसे भी हम कहें कि रातमें आकाशके नीचे सोओ और नक्षत्रों का वैभव लूटो। हम उनके प्रकाशका अनुकरण करें, उनके अंघकारका नहीं। उनके पास अगर पूरे कपड़े नहीं हैं तो हम उन्हें इतना समर्थ क्यों न बना दें कि वे भी अपने लिए काफी कपड़े बना लें? उन्हें महीनों तरकारी नहीं मिलती, दूध नहीं है । एक आदमी अगर डूब रहा है और अगर उसे देखकर हमें दु:ख होता है तो क्या हम भी उसके पीछे डूब जायं? इसमें दया है, सहानुभूति भी है। लेकिन वह दया और सहानुभूति किस कामकी जिसमें तारक-बृद्धिका अभाव हो? सच्ची कृपामें तारक-शक्ति होनी चाहिए। तुलसीदासजीने उसे 'कृपालु अलायक' कहा है।

हमें अपने जीवनकी खरावियोंको निकालकर उसे पूर्ण वनाना चाहिए। उसी प्रकार उनकी वुराइयोंको दूर कर उनका जीवन भी पूर्ण वनाने में उनकी सहायता करनी चाहिए। पूर्ण जीवन वह है जिसमें रस या उत्साह है। भीग या विलासिताको उसमें स्थान नहीं। हम दिर्द्रों-जैसे वनें या पूर्ण जीवनकी ओर वहें? लोग कहते हैं, ऐता करनेसे हमारा जीवन त्यागमय नहीं दिखाई देगा। पर हमें इस बातका विचार नहीं करना है कि वह कैसा दिखाई देगा। हम यह भी न सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम-परायणताको छोड़ देना चाहिए। हमारी जीवन-मद्धित उनसे भिन्न हैं। हमें दूध मिलता है, उन्हें नहीं मिलता; इस बातका हमें दुःख हो तो वह उचित ही है। यह दुःख-त्रीज तो हमारी ह्रवय-भूमिमें रहना ही चाहिए। वह हमारी उनित करेगा। मुफे तो इसका कोई उपाय मिल भी जाय तो दुःख होगा। अगर किसी चमत्कारसे कल ही हमें स्वराज्य मिल जाय तो उसमें कोई आनंद

नहीं। हमारे पुरुपार्थ और रचनात्मक शक्तिसे तारक-बृद्धिका प्रचार होकर सारी देहाती जनता एक इंच भी आगे वढ़ सके तो हम स्वराज्यके नजदीक पहुंचेंगे। जैसे नदियां समुद्रकी ओर वहती हैं उसी प्रकार हमारी वृत्ति और शक्ति गरीबोंकी ओर वहती रहे, इसीमें कल्याण है।

#### : २३ :

# तरणोपाय

वैधानिक आंदोलन करना, जनताकी शिकायतें सरकारके सामने रखना और मीठे-मीठे ढंगसे उन शिकायतोंका इलाज करा लेना और इतना करके संतोप मान लेना—शुरूमें यही कांग्रेसका कार्यक्रम था। लेकिन न तो शिकायतें दूर होती थीं और न संतोप ही मिलता था। पुश्तभरके अनुभवके वाद कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंची कि स्वराज्यके विना चारा नहीं। यह अनुभव-संदेश तरुणोंको सुनाकर पितामह दादाभाई निवृत्त हो गए।

वुनके पक्के तहण काममें जुट गये। गुप्त पड्यंत्र, सरकारी अहलकारोंका खून और सरकारको डराकर स्वराज्य प्राप्त करनेका अपनी दृष्टिसे स्वावलंत्री प्रयोग उन्होंने शुरू कर दिया। आंदोलनके लिए पैसेकी जरूरत होती ही है। वह कहांसे लाया जाय? यह मार्ग परावलंत्री था। इसके अलावा अराजक तहणोंके लिए वह खुला भी नहीं था। युवकोंने डाके डालकर पैसे कमानेके स्वावलंत्री मार्गका अवलंवन किया। शुरूमें इन डाकुओंकी—जिनके घरोंमें डकैती हुई उन लोगोंने तो नहीं, पर जो सुरक्षित थे, उन लोगोंने—थो ही-वहुत प्रशंसा भी की। इसलिए स्वार्थी डाकू भी उनके लिए इस अविक हुसाध्य सायनका प्रयोग करने लगे। जो भजन जैसी उज्जवल संस्थापर भी कब्जा कर सके उनके लिए डकैती हस्तगत करना मुश्किल तो था ही नहीं। फलतः दोनों प्रकारकी डकैतियोंसे जनता पीड़ित हुई। उचर सरकारने भी दमन-नीति अख्तियार की। तहणोंके लिए जो सहानुभित थी

उसका स्रोत सूखने लगा। इतनेमें समभदार अहिंसावादी आये। वे कहने लगे कि पुराना वैधानिक आंदोलनका मार्ग जिस प्रकार निर्श्वक था उसी प्रकार यह गुप्त साजिशोंका रास्ता भी वेकार है। इधर-उधर दो चार खून करनेसे क्या फायदा? हिंसा भी कारगर होनेके लिए संगठित होनी चाहिए। असंगठित, अव्यवस्थित, लुक-छिपकर की हुई हिंसा किसी कामकी नहीं, और संगठित हिंसा हमारे वसकी वात नहीं है। इसलिए हमें अहिंसासे ही प्रतिकार करना चाहिए। गांधीजी हमें रास्ता दिखानेमें समर्थ हैं। उनके मार्गदर्शनसे लाभ उठाकर हमें जनताकी प्रतिकार-शक्त संगठित करनी चाहिए। जनताकी शक्ति संगठित होनेपर उसकी वदौलत संपूर्ण नहीं तो थोड़ी-बहुत सत्ता हमारे हाथोंमें अवश्य आयेगी। यह सत्ता आनेपर आगे का विचार कर लेंगे।

अवश्य ही, यह अहिंसा नीति-रूपमें थी जो हमारे युवकोंको भी गुप्त पड्यंत्रोंकी असफलताके और दक्षिण अफ़ीकामें गांधीजीकी सफलताके अनुभवके कारण कुछ-कुछ जंची। जो अपनी परछाईतकसे डरते थे उनको छोड़केर सारा-का-सारा राष्ट्र एकत्र होकर अहिंसक प्रतिकारके इस नये आंदोलनमें शामिल हुआ। गांधीजीकी नैष्ठिक अहिंसाको जोड़ने-घटानेसे जितनी शक्ति प्रकट हो सकी उसी परिमाणमें उसका परिणाम भी निकला और संगठित हिंसाकी अव्यवहार्यता अन्वयव्यतिरेकसे सर्व-मान्य हुई।

इतने में यूरोपमें महायुद्धकी आग भड़की। शौर्य, साधन-संपत्ति, संगठन, साहस आदि गुणोंके लिए प्रसिद्ध शक्तिशाली राष्ट्र पांच-पांच, दस-दस दिनों में अपनी स्वतंत्रता गंवा वैठे। वीस साल पहले वैभवके शिखरपर पहुंचा हुआ फ्रांस-जैसा राष्ट्र भी तीस लाखकी फौज खड़ी कर, इंग्लैंड-जैसे राष्ट्रका सहयोग प्राप्त कर, और शूरताकी पराकाप्ठा कर, गुलामसे भी गुलाम हो गया। जिन हाथोंने पिछले महायुद्धमें फ्रांसको विजय प्राप्त करा दी, शरण-पत्र लिखनेके लिए भी वही हाथ काम आये।

हमारी आंखें खुल गई। असंगठित हिंसा तो वेकार सावित हो ही चुकी

थी। लेकिन कार्य-सिमिति कहती है कि अब यह स्पष्ट हो गया कि चाहें जितने बड़े पैमाने पर की गई संगठित हिंसा भी स्वतंत्रताकी रक्षाके लिए बेकार है।

असंगठित हिंसा और सुसंगठित हिंसा—नहीं, नहीं, अतिसुसंगठित हिंसा भी—दोनों या तीनों वेकार सिद्ध हो चुकी हैं। तब क्या किया जाय ? गांधीजी कहते हैं—''अहिंसाके प्रति अपनी निष्ठा दृढ़ करो।'' हम कहते हैं—''हम अभी तैयार नहीं हैं।'' ''तो तैयारी करो।''

"अवसर वड़ा विकट है। नाजुक वक्त आ गया है। हम दुर्वल मनुष्य ह। इसलिए वैसी तैयारीकी आज तुरंत गुंजाइश नहीं है।"

"तो फिर घड़ीभरके लिए स्वस्थ (ज्ञांत) रहो। मिल्टन कहता है, जो स्वस्थ (ज्ञांत) रहकर प्रतीक्षा करते हैं वे भी सेत्रा करते हैं।"

"हां, कहते तो और कई लोग भी ऐसा ही हैं, लेकिन हमपर जिम्मेदारी हैं। हमें कुछ-न-कुछ हाथ-पैर हिलाना ही चाहिए।"

पानीमें तैरनेवाला तर जाता है। पानी पर स्वस्थ (शांत) लेटनेवाला भी पानीकी सतहपर रहता है। केवल हाथ-पैर हिलानेवाला तहमें पहुंच जाता है। केवल "हम कुछ-न-कुछ कर जायंगे" से ही क्या होनेवाला है? २-७-४०

#### : २४ :

# व्यवहारमें जीवन-वेतन

हर वातमें मैं गणितके अनुसार चला हूं। शिक्षा समिति (हिंदुस्तानी-तालीमी-संघ) के पाठ्चकममें कातने-युननेकी जो योजना मैंने दी है उसे देखकर किशोरलालभाई-जैसे चौकन्ने सज्जनने भी कहा कि तुमने गति वगैराका जो हिसाव रखा है उसपर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता !

गणितका इस प्रकार प्रयोग करनेवाला होनेपर भी मैं ऐसा मानता हूं कि कूछ चीजोंके 'मूले कुठारघातः' करके उन्हें तोड़ डालना चाहिए। वहां 'धीरे-घीरें, 'क्रमशः' आदि शब्द-प्रयोग उपयुक्त नहीं होता। मैं अपने जीवनमें . ऐसा ही करता हूं। १९१६ में मैंने घर छोड़ा। यों तो घरकी परिस्थिति कुछ ऐसी न थी कि मेरा वहां रहना असंभव हो जाय। मां तो मुक्ते ऐसी मिली थी कि जिसकी याद मुभे आज भी नित्य आती है। पिताजी अभी जीवित हैं। उनकी उद्योगशीलता, अभ्यासवृत्ति, साफ-सुथरापन, सञ्जनता आदि गुण सभीको अनुकरणीय लगेंगे। लेकिन यह सब होते हुए भी मुक्ते ऐसा लगा कि मैं अव इस घरमें नहीं समा सकता! जव घर छोड़ा तव 'इंटरमीजिएट' में था। कितने ही मित्रोंने कहा-- ''दो ही साल और लगेंगे। वी० ए० करके डिग्री लेकर जाओ।" उस सबके लिए एक ही जवाब था कि "विचार करनेका मेरा यह ढंग नहीं है।'' घर छोड़नेके पहले भिन्न-भिन्न विषयोंके सर्टिफिकेट ं लेकर चुल्हेके पास बैठ गया और तापते-तापते उन्हें जलाने लगा। माने पूछा, "क्या कर रहा है ?" मैंने कहा, "सर्टिफिकेट जला रहा हूं।" उसने पूछा, "क्यों ?" मैंने कहा, "उनकी मुक्ते क्या जरूरत ?" माने कहा, "अरे, जरूरत न हो तो भी पड़े रहें तो क्या हर्ज है ? जलाता क्यों है ?" "पड़े रहें तो क्या हर्ज है ?" इन शब्दोंकी तहमें यह भावना छिपी हुई है कि "आगे कभी उनका उपयोग करनेकी जरूरत पड़े तो ?" इस घटना की याद मुभी पारसाल आई। सरकारने मैट्रिक-पासको मतदानका अधिकार दिया है। मुभे यह अधिकार मिल सकता है। लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट कहां है ? एकाघ रुपया खर्चकर दरख्वास्त करूं तो शायद उसकी नकल मिल जाय; पर मैंने कहा कि "क्या मतलव उस सर्टिफिकेटसे? पैतीस करोड़ लोगोंमेंसे तीन करोड़को मत-दानका अधिकार मिला है। वाकी वत्तीस करोड़को नहीं मिला है। मैं उन्हींके साथ क्यों न रहूं?"

मुक्ते मराठोंके इतिहासकी घटना याद आ रही है। गोहके कमंदकी मददसे मराठे सिहगढ़ पर चढ़ गये। लड़ाईमें तानाजी मारा गया। उसके मारे जाते ही मराठोंकी सेना हिम्मत हारकर भागने लगी और जिस रस्सेके

वल चढ़कर वह ऊपर आई थी उसीके सहारे नीचे उतरनेका इरादा करने लगी। तब तानाजीके छोटे भाई सूर्याजीने उस रस्सेको काट डाला और विल्लाकर कहने लगा, "मराठो, भागते कहां हो? वह रस्सा तो मैंने पहले ही काट डाला है।" यह सुनते ही मराठोंकी फौजने सोचा कि चाहे लड़ें या भागें, मरना तो निश्चित है। यह जानकर मराठा सेनाने फिर हिम्मत की और लड़ाईमें जीतकर सिंहगढ़ फतह किया। यह जो 'रस्सा काट देनेकी नीति' है उसका उपयोग कहीं-कहीं करना ही पड़ता है। मेरे विचार इस ढंगके होनेके कारण कुछ लोगोंको वे अव्यवहार्य जान पड़ते हैं। वे मुक्से कहते हैं, "तुम्हारे विचार तो अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें आजसे सौ वरस वाद पैदा होना चाहिए था। आज का समाज तुम्हारे विचारोंपर अमल नहीं करेगा।" इसके विपरीत कुछ लोगोंको मेरे विचार पांच-सात सौ साल पिछड़े प्रतीत होते हैं। वे कहते हैं कि साधु-संतोंका साहित्य पढ़-पढ़कर इसका दिमाग उसीसे भर गया है। वर्तमान समाजके लिए इन विचारोंका कोई उपयोग नहीं।

जब में पौनारमें गणपतरावके यहां रहता था तो उनके यहांकी एक स्त्री मक्खन वेचने वर्घा आई। ज्ञामतक उसे कोई गाहक न मिला, क्योंकि वर्धाके वृद्धिमान लोगोंने भाव सस्ता करनेका भी एक शस्त्र ढूंढ़ निकाला है। यथासंभव देर करके वाजार जाना चाहिए। उस वक्त चीजें सस्ती मिलती हैं। देहातवालोंको लौटनेकी जल्दी रहती है, इसलिए वे औने-पौने अपनी चीजें वेच देते हैं। विलकुल शामको एक भला आदमी आया। उस वेचारीने भाव दोपहरकी अपेक्षा दो-तीन आने कम ही वतलाया। तो भी वह भला आदमी मोल-मुलाई ही करता रहा। आखिर उस स्त्रीने सोचा कि अव पांच मील इसे ढोकर वापस ले जानेसे अच्छा हैं 'जोही हाथ सो ही साथ।' उसने आधे दाममें मक्खन वेच दिया।

आज खरीददार और विकेता इकट्ठे होते ही सोचने लगते हैं कि सामनेवाला मुफ्ते फंसानेपर तुला है। अतः वेचनेवाला जो भी कीमत कहें खरीददार उससे कुछ कम हो में मांगेगा। म ना जाता है कि जो कम-से-कम दाममें चीज ले आये वह वड़ा होशियार है। लेकिन हम अवतक यह नहीं समभ पाये हैं कि पैसे गंवाकर हृदय वचानेमें भी कुछ चतुराई है। जबतक कम-से-कम पैसे देनेमें चतुराई मानी जाती है तबतक गांधीजीकी बात समभमें नहीं आ सकती और न अहिंसाका प्रचार ही हो सकता है।

• तरकीवें सोची जा रही हैं कि कलकत्ते में जापानी वम वरसायें तो हम आत्मरक्षा किस तरह करें, लेकिन इनसे क्या होनेवाला है ? वम तो वरसने वाले ही हैं। आज न सही दस साल वाद वरसेंगे। यदि एक ओर हम जापानका सस्ता माल खरीदकर उसे मदद करते रहेंगे और दूसरी ओर उसके वम न गिरें इसकी कोशिश करते रहेंगे तो वे वम कैसे टलेंगे ? वम या युद्ध टालनेका वास्तविक उपाय तो यही है कि हम अपनी आवश्यकताकी चीजें अपने आस-पास तैयार करायें और उनके उचित दाम दें।

एक वार एक सभामें मैंने पूछा कि "हिंदुस्तानकी औसत आयु-मर्यादा इक्कीस साल और इंग्लैंड की वयालिस साल है, तो वताइए इंग्लैंड का मनुष्य हिंदुस्तानकी अपेक्षा कितने गुना ज्यादा जीता है?" छोटे-छोटे वालकोंने ही नहीं विलक्त वड़े-बड़े पढ़े-लिखे लोगोंने भी जवाव दिया कि "दुगुना जीता है।" मैंने उन सवको फेल कर दिया। मैंने कहा कि "इक्कीस दूने वयालीस होते हैं, यह सही है। लेकिन हरएक आदमीकी उन्नके लड़कपनके पहले चौदह साल छोड़ देने चाहिए, क्योंकि उनसे समाजको कोई फायदा नहीं होता। ये चौदह साल यदि हम छोड़ दें तो हिंदुस्तानका आदमी सात साल और इंग्लैंडका अट्ठाइस साल जीता है। यानी हिंदुस्तानकी अपेक्षा इंग्लैंडका मनुष्य दुगुना नहीं चौगुना जीता है।"

यही नियम मजदूरीमें भी घटित होता है। समाजमें यदि सभी लोग उद्योगी और परस्परावलंबी होते तो चीजोंके भाव चाहे जो होनेसे या आठ आनेकी जगह दो आने मजदूरी होनेसे कोई फर्क न पड़ता। तेलीका तेल जुलाहा खरीदता है, उसका कपड़ा तेली खरीदता है, दोनों किसानसे अनाज खरीदते हैं, किसान दोनोंसे तेल या कपड़ा खरीदता है। उस दशामें हम अनाजका भाव रुपयेका चार सेर समभें या दस सेर समभें, क्या फर्क पड़ेगा? रोजाना मजदूरी दो आने कहें या आठ आने, क्या फर्क होगा? क्योंकि, जब सभी उद्योगी और परस्परावलंबी हैं तो एक चीजका जो भाव होगा उसी हिसाबसे दूसरी चीजोंके भाव भी लगाये जायंगे। महंगे दाम लगायेंगे तो क्यवहारमें बड़े-बड़े सिक्के बरतने होंगे और सस्ते दाम लगायेंगे तो सस्ते निक्कोंकी जरूरत होगी। महंगे भावोंके लिए रुपये लेकर वाजारमें जाना होगा। सस्ते भाव होंगे तो कोड़ियोंसे लेन-देनका व्यवहार हो सकेगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आज समाजमें एक ऐसा वर्ग है कि जो न तेल पेरता है, न कपड़ा बुनता है, न अनाज पैदा करता है और न दूसरा कोई उत्पादक श्रम करता है। हम अगर चीजोंके दाम बढ़ा दें तो एक सेर भंटके बदले आज इस वर्गकी ओरसे हमें चार पैसे मिलते होंगे तो कल दो या चार आने मिलने लगेंगे। भाव या मजदूरी बढ़ानेका यही लाभ या उप-योग है। लेकिन यह वर्ग हर हालतमें बहुत छोटा ही रहेगा। इसलिए अगर हम नवकी मजदूरी आठ आने कर दें तो वास्तवमें वह चौगुनी न पड़कर डेड़ गुनी या दुगुनी ही पड़ेगी।

लेकिन आज आठ आने मजदूरीके सिद्धान्तको कोई ग्रहण ही नहीं करता। उसे स्वीकार करनेका मतलव है कि हमें अपनी सारी जीवनोपयोगी चीजोंके दाम मजदूरीके हिसाबसे लगाने चाहिएं। तब पता चलेगा कि ढाई-तीन सौ साल पहलेका उस बेवकूफ तुकारामका अर्थशास्त्र आज १९३८ या १९३९ के आधुनिकतम अर्थशास्त्रसे मेल खाता है। हम एक ऐसी जमात बनाना चाहते हैं जो मजदूरीका उपर्युक्त सिद्धांत अमलमें लाये। हम अगर एक घड़ा खरीदने जायं तो कुम्हारिन उसके दाम दो पैसे बतलायगी। हमें चाहिए कि हम घड़ा बनानेमें लगा हुआ वक्त पूछकर उससे कहें कि "मां, मैं तुभे इस घड़ेके दो आने दूंगा। क्योंकि इसके लिए तुभे इतने घंटे खर्च करने पड़े हैं और उन घंटोंकी इतनी मजदूरीके हिसाबसे इतने दाम होते हैं।" आप दो आने देकर वह मटका खरीदेंगे तो मटकेवाली समभेगी कि यह कोई बेवकूफ आदमी जान पड़ता है। दूसरी वार अगर आप एक भाड़ू लेने जायंगे तो वह तुरंत उसके दाम छ: आने वतलायगी। तब आप उससे सारा हिसाब पूछकर समभायेंगे कि भाड़ू के दाम छ: आने नहीं विक्त दो या

तीन आने हैं। तव वह स्त्री समभ जायगी कि यह आदती वेवकूफ नहीं है, इसे अक्ल हैं और यह किसी-न-किसी हिसावके अनुसार चलता है।

ठगा जाना एक वात है और विचार पूर्वक मौजूदा वाजार-भावकी अपेक्षा अधिक, लेकिन वस्तुतः उचित कीमत देना विलकुल दूसरी वात है। उचित कीमत ठहरानेके लिए हमें विभिन्न धंथोंका अध्ययन करके या उन धंथोंमें पड़े हुए लोगोंसे प्रेमका संबंध कायम करके अलग-अलग चीजों का एक समय-पत्रक बनाना होगा। उतने समय की उचित मजदूरी तय करनी होगी और उसमें कच्चे माल की कीमत जोड़कर जो दाम आये उतनी उस चीजकी कीमत समक्षनी चाहिए। यदि हम ऐसी कीमत नहीं देते तो अहिंसा का पालन नहीं करते।

अव, यह मजदूरी सव लोग आज नहीं देंगे। यदि मुमिकन हो तो हम पूरी मजदूरीका माल वेचनेवाली एक एजेन्सी खोल सकते हैं। अगर वह सारा माल विकवा दे तो कोई सवाल ही नहीं रह जाता, लेकिन अगर यह मुमिकन न हो तो मजदूरोंको आजकी तरह उसी पुराने भावमें अपना माल वेचना पड़ेगा। ऐसी हालतमें उनके सामने दो रास्ते हैं। एक तो यह कि वे कम दामोंमें अपना माल वेचनेसे इन्कार कर दें। लेकिन यह आज असंभव है। दूसरा रास्ता यह है कि मजदूरोंमें ऐसी भावना—हिसावी वृत्ति निर्माण हो कि वे कहें कि "इस चीजकी उचित कीमत इतनी है। परंतु यह धनवान मनुष्य वह कीमत नहीं देता। तो जितनी कीमत उसने दो है उतनी जमा करके वाकीके पैसे मैंने उसे दानमें दिये, ऐसा मैं मान लूंगा।" धनाढ्य लोग गरीवोंको जो दें वही दान है या केवल धनाढ्य ही दान कर सकते हैं, यह धारणा क्यों हो? जो लोग सदा दान दे रहे हैं उन्हें इस वातका ज्ञान करा देना चाहिए कि वे दान दे रहे हैं।

पूरी मजदूरीके सिवाय समाजवाद या साम्यवादका दूसरा कोई इलाज नहीं। इतना ही नहीं, विलक इतना रक्तपात इस देशमें होगा जितना कि रूस या दूसरे किसी देशमें न हुआ होगा। मैंने एक व्याख्यानमें—पीनारकी खादी-यात्रामें—साक्षात् महात्मा गांधीके सामने वेदका यह मंत्र "मोधमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं प्रवीमि वयइत् स तस्य । नार्यमणं पुष्यित नो सलायं केवलाघो भवित केवलादो" पढ़ा जो स्पप्ट शब्दों में कहता है कि जो धनिक अपने आसपासके लोगों की पर्वाह न करते हुए धन इकट्ठा करता है वह धन प्राप्त करने के वदले अपना वय प्राप्त करता है। 'वय' और 'मृत्यु' में यद्यपि सायणाचार्य कोई भेद नहीं करते तथापि मेरी दृष्टिसे उन दोनों का भेद अत्यंत स्पष्ट है। इस मंत्रको आप समाजवादका मंत्र कह सकते हैं। मजदूरों या श्रमजीवियों के तमाम प्रश्नों का पूरी मजदूरी ही एकमात्र अहिंसक हल है।

अव मैं आजकी खास वातपर आता हूं। ग्राम-सेवा-मंडल इस तहसीलमें खादी-उत्पत्तिका प्रयत्न ज्यादा जोरोंसे करनेवाला है। "जिस मालपर चरखा-संघको कुछ नफा मिल जाता है वह खासकर वैसा माल तैयार करना चाहता है। चरखा-संघका काम कई वर्ष पहलेसे चल रहा है। इसिलए यद्यपि वह आज चार आने मजदूरी देनेको तैयार है तो भी हम तो तीन आने देकर ही खादी वनवायेंगे।" आदि दलीलें देकर काम करना चाहता है। मैं कहता हूं कि चरखा-संघ सावलीमें तो मजदूरी 'कल्दार' में देता है, लेकिन निजाम राज्यमें 'हाली' (निजाम राज्यका सिक्का) में देता है। इसका समर्थन या इसके पीछे जो विचारधारा है उसे मैं समक सकता हूं। 'कल्दार' तीन आनेमें मावलीमें जितना सुख मिल सकता है उतना ही सुख 'हाली' तीन आनेमें मुगलाई (निजाम राज्य) में मिल सकता है, क्योंकि वहां गरीवी ज्यादा है। वह विचारधारा इस प्रकारकी है। उसी विचार-धाराके अनुसार सावलीकी अपेक्षा वर्धामें जीवन-निर्वाह अधिक महंगा है। इसिलए यहां सावलीसे ज्यादा मजदूरी देनी चाहिए। सावलीमें तीन आने देते हैं, इसिलए यहां भी तीन ही आने देते हैं, ऐसा कहनेसे काम न चलेगा।

अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर वही महमूद और फिर्दोसीवाला किस्सा चिरतार्थ होगा। महमूदने शाहनामेकी प्रत्येक पंक्तिके लिए एक दीनार देनेका वादा किया। लेकिन जब उसने यह देखा कि फिर्दीसीका लिखा हुआ शाहनामा तो वड़ा भारी ग्रंथ है तब इतने सोनेके दीनार देनेकी उसकी हिम्मत न हुई। इसलिए उसने सोनेके दीनारोंकी जगह चांदीके दीनार दिये।

में इधर दस या वारह वर्षसे खादीके विषयमें जिस तीवतासे विचार और आचरण करता हूं उतना बहुत ही थोड़े लोग करते होंगे । आज भी खादीका रहस्य कुछ लोगोंकी समभमें नहीं आया है। पिछली सभामें यहां-का खादी-भंडार उठा देनेके पक्षमें मैंने जो रायदी थी वह दूसरोंकी भिन्न राय होते हुए भी आजतक कायम है। उस वक्त एक दलील यह भी पेश की गई थी कि यदि हम यहांसे खादी-भंडार उठा लेंगे तो खादी-घारियोंकी संख्या वढ़ेगी नहीं विल्क कम हो जायगी। मैं कहता हूं कि खादीधारी कम होंगे या नहीं यह आप क्यों देखते हैं ? आपकी नीति सही है या नहीं, यह क्यों नहीं देखते ? शिक्षा-सिमतिने जो योजना बनाई है वह साल-दो-सालमें व्यवहारमें लाई जायगी। तव वर्धा तहसीलकी दो लाख जनसंख्यामेंसे स्कूलमें जाने लायक दसवां हिस्सा यानी वीस हजार लड़के निकलेंगे। अगर ये लड़के तीन घंटे कातकर प्रौड़ मनुष्यके कामका एक तिहाई यानी करीव एक घंटेका काम करें तो भी वीस हजार लोगोंको स्वावलंबी वना सकने भर खादी तैयार होगी। तजवीज यह है कि यह सारी खादी सरकार खरीदे। पर 'सरकार खरीदे' इन शब्दों का मतलब यही हो सकता है कि 'लोग खरीदें'। क्योंकि सरकार आखिर कितनी जगहकी खादी खरीद सकती है ? इसलिए अंतमें तो उसे लोग ही खरीदेंगे। इसलिए स्वाभाविक रूपसे वीस हजार खादीघारी होंगे। इस तरह खादीवारी कम हो जायंगे यह डर ठीक नहीं है।

खादीके पीछे जो सही विचारधारा है उसे समभानेकी जिम्मेदारी हमारी है। यह काम और कौन करेगा? इतने वड़े तामिलनाड़ प्रांतमें चरखा-संघके 'सूत-सदस्य' सिर्फ सात-आठ हैं। चरखा-संघके कर्मचारियोंका इस गिनतीमें शुमार नहीं है। जहां यह हालत है, वहां खादीके विषयमें कौन विचार करने जायगा? नियमित रूपसे मूत कातनेवाले और सूत देने वाले लोगोंकी जरूरत है। लोग कहते हैं कि हमें कातनेके लिए फुरसत नहीं। हम सूत कातना नहीं चाहते और मजदूरीके रूपमें ज्यादा पैसा भी देना नहीं चाहते। फिर अहिसाका प्रचार कैसे हो? राजाजीने हालहीमें मद्रास सरकारकी ओरसे खादी-प्रचारके लिए दो लाख रुपये दिये हैं। लेकिक

इतनेसे क्या होनेवाला है ? पहलेकी सरकार भी गृह-उद्योग नामपर क्या ऐसी मदद किसी हालतमें न देती ? आज सरकार चारों तरफ से परेशान की जा रही हैं। इधर जापानका डर है। उधर यूरोपमें भीपण लड़ाईका डर है। ऐसी परिस्थितिमें यह कीन कह सकता है कि हमें खुश करनेके लिए पुरानी सरकार भी पैसे न देती ? लेकिन ऐसे पैसोंसे खादीका असली काम पूरा नहीं होनेका।

खादीके पीछे जो विचारवारा है उसे समाजके सामने कार्यरूपमें **उपस्थित** करनेकी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए ग्रामसेवा-मंडलको मेरी यह सलाह है कि वह आठ घंटेकी आठ आने मजदूरी देकर खादी वनवाये। कम-से-कम इतना तो करे कि जिस परिमाणमें यहां (वर्घा) का जीवन-निर्वाह सावलीसे महंगा हो उस परिमाणमें ज्यादा मजदूरी देकर खादी वनवाये। इस खादीकी खपत अगर न हो तो मैं खादीवारियोंसे साफ-साफ पूछूंगा कि आप पुतलीघरका कपड़ा क्यों नहीं पहनते ? वह भी स्वदेशी तो है। समाजवादियोंके सिद्धांतके अनुसार उस पर राष्ट्रका नियंत्रण हो इतना काफी है। एकाव आदमी पूरा जीवित या पूरा मृत है, यह मैं समक सकता हूं। लेकिन पौन जिंदा और पाव मरा हुआ है, यह कथन मेरी समक में नहीं आ सकता। या तो वह पूरा जिंदा होगा या मरा हुआ। इसलिए अगर खादी वरतना है तो उसके मूलमें जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, उन सबको ग्रहण कर उसे धारण करना चाहिए। जो खादीको इस तरह अंगीकार करें वे ही दरअसल खादीधारी हैं। आजतक हम खादी शब्दकी व्याख्या 'हाथका कता और हाथका बुना कपड़ा' इतना ही करते आये हैं, अब उसमें 'परी मजदूरी देकर वनवाया हुआ' ये शब्द और जोड़ देने चाहिए।

#### : २५ :

### श्रमजीविका

"त्रेड लेवर" के मानी हैं "रोटीके लिए मजदूरी" यह शब्द आपमेंसे कई लोगोंने नया ही सुना होगा। लेकिन यह नया नहीं है। टॉल्स्टॉयने इस शब्दका उपयोग किया है। उसने भी यह शब्द वांदरेसा नामक एक लेखकके निवंधोंसे लिया और अपनी उत्तम लेखन-शैली द्वारा उसको दुनियाके सामने रख दिया। मैंने यह विषय जानवू भकर चुना है। शिक्षण-शास्त्रका अभ्यास करते हुए भी संभव है कि इस विषयका आपने कभी विचार न किया हो। इसलिए इसी विषयपर वोलनेका मैंने निश्चय किया। इस विषयपर विचार ही नहीं विलक वैसा ही आचार करनेकी कोशिश भी मैं वीस सालसे करता आ रहा हूं, क्योंकि जीवनमें और साथ-साथ शिक्षणमें भी शरीर-श्रमको मैं प्रथम स्थान देता हूं।

हम जानते हैं कि हिंदुस्तानकी आवादी पैतीस करोड़ है और चीनकी चालीस-पैतालीस करोड़। ये दोनों राष्ट्र प्राचीन हैं। इन दोनोंको मिला दिया जाय तो कुल आवादी अस्सी करोड़तक हो जाती है। इतनी जनसंख्या दुनिया-का सबसे बड़ा और महत्त्वका हिस्सा हो जाता है। और यह भी हम जानते हैं कि यही दोनों देश आज दुनियामें सबसे ज्यादा दुखी, पीड़ित और दीन हैं। इसका कारण यह है कि इन दोनों मुल्कोंने वृत्तिका जो आदर्श अपने सामने रक्खा था उसका पूरा अनुसरण उन्होंने नहीं किया और वाहरके राष्ट्रोंने उस वृत्तिको कभी स्वीकार ही नहीं किया। मेरा मतलव यह कहनेसे है कि हिंदु-स्तानमें शरीर-श्रमको जीवनमें प्रथम स्थान दिया गया था और उसके साथ यह भी निश्चय किया गया था कि वह परिश्रम चाहे जिस प्रकारका हो कातनेका हो, वढ़ईका हो, रसोई बनानेका हो, सवका मूल्य एक ही है। भगवद्गीतामें यह वात साफ शब्दोंमें लिखी है। बाह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्व हो या शूद्र हो, किसीको चाहे जितना छोटा या बड़ा काम मिला हो, पर अगर उसने उस कामको अच्छी तरह किया है तो उस व्यक्तिको संपूर्ण मोक्ष मिल जाता

है। अव इससे अधिक कुछ कहना वाकी नहीं रह जाता। मतलव यह है कि हरएक उपयुक्त परिश्रमका नैतिक, सामाजिक और आर्थिक मूल्य एक ही है। इस प्राचीन धर्मका आचरण तो हमने किया नहीं, पर एक वड़ा भारी शूद्रवर्ग निर्माण कर दिया। शूद्रवर्ग यानी मजदूरी करनेवाला वर्ग। यहां जितना वड़ा शूद्रवर्ग है उतना वड़ा शायद ही किसी दूसरी जगह हो। हमने उससे अधिक-से-अधिक मजदूरी करवाई और उसको कम-से-कम खानेको दिया। उसका सामाजिक दर्जा ही न समभा। उसे कुछ भी शिक्षा नहीं दी। इतना ही नहीं, उसे अछूत भी वना दिया। नतीजा यह हुआ कि कारी-गरवर्गमें ज्ञानका पूरा अभाव हो गया। वह पशुके समान केवल मजदूरी ही करता रहा।

प्राचीन कालमें हमारे यहां कला कम नहीं थी। लेकिन पूर्वजोंसे मिलनेवाली कला एक वात है और उसमें दिन-प्रति-दिन प्रगति करना दूसरी वात। आज भी काफी प्राचीन कारीगरी मौजूद है। उसको देखकर हमें आश्चर्य होता है। अपनी प्राचीन कलाको देखकर हमें आश्चर्य होता है। अपनी प्राचीन कलाको देखकर हमें आश्चर्य होता है, यही सबसे वड़ा आश्चर्य है! आश्चर्य करनेका प्रसंग हमारे सामने क्यों आना चाहिए? उन्हीं पूर्वजोंकी तो हम संतान हैं न? तब तो उनसे बढ़कर हमें री कला होनी चाहिए। लेकिन आज आश्चर्य करनेके सिवा हमारे हुएथमें और कुछ नहीं रहा। यह कैसे हुआ? कारीगरोंमें ज्ञानका अभाव और हममें परिश्रम-प्रतिष्ठाका अभाव ही इसका कारण है।

प्राचीन कालमें ब्राह्मण और जूद्रकी समान प्रतिष्ठा थी। जो ब्राह्मण था वह विचार-प्रवर्तक, तत्वज्ञानी और तपश्चर्या करनेवाला था। जो किसान था वह ईमानदारीसे अपनी मजदूरी करता था। प्रातःकाल उठकर भगवान्का स्मरण करके सूर्यनारायणके उदयके साथ खेतमें काम करने लग जाता था और सायंकाल सूर्य भगवान् जव अपनी किरणोंको समेट लेते तब उनको नमस्कार करके घर वापस आता था। ब्राह्मणमें और इस किसानमें कुछ भी सामाजिक, आर्थिक या नैतिक भेद नहीं माना जाता था। अपनी उच्चारण-पद्धतिपर भी हमें ऐसा ही मिथ्या अभिमान है। देहाती लोग जो उच्चारण करते हैं उसे हम अशुद्ध कहते हैं। लेकिन पाणिनि तो कहते हैं कि साधारण जनता जो वोली बोलती है वही व्याकरण है! तुलसीदासजीने रामायण आम लोगोंके लिए लिखी। वे जानते थे कि देहाती लोग 'ष', 'श' और 'स' के उच्चारणमें फर्क नहीं करते। आम लोगोंकी जवानमें लिखनेके लिए उन्होंने रामायणमें सब जगह 'स' ही लिखा। वे नम्न हो गये। उनको तो आम लोगोंको रामायण सिखानी थी, तो फिर उच्चारण भी उन्हींका होना चाहिए। लेकिन आजके पढ़े-लिखे लोगोंने तो मजदूरोंको वदनाम करनेका ही निश्चय कर लिया है।

हममेंसे कोई गीतापाठ, भजन और जप करता है या कोई उपनिपद् कंठ कर लेता है तो वह वड़ा भारी महात्मा वन जाता है। जप, संघ्या, पूजा-पाठ ही धर्म माना जाता है। लेकिन दया, सत्य, परिश्रममें हमारी श्रद्धा नहीं होती। जो धर्म बेकार, निकम्मा, अनुत्पादक हो उसीको हम सच्चा धर्म मानते हैं। जिससे पैदावार होती है, वह भला धर्म कैसे हो सकता है? भिक्त और उत्पत्तिका भी कहीं मेल हो सकता है? लेकिन वेद भगवान्में हम पढ़ते हैं—"विश्वकी उत्पत्ति करनेवालोंको कुछ कृति अर्थण करो। उसने विश्वकी सृष्टिका रास्ता दिया, उसका अनुसरण करो।" लेकिन हमारी साधुकी कल्पना इससे उल्टी है। एक ब्राह्मण खेतमें खोदनेका काम कर रहा है या हल चला रहा है, ऐसी तस्वीर अगर किसीने खींच दी तो वह तस्वीर खींचनेवाला पागल समभा जायगा। "क्या ब्राह्मण भी मजदूरके जैसा काम कर सकता है?" यह सवाल हमारे यहां उठ सकता है। "क्या तत्त्वज्ञानी खा भी सकता है?" यह सवाल नहीं उठता। वह मजेमें खा सकता है। ब्राह्मणको खिलाना ही तो हम अपना धर्म समभते हैं, उसीको पृण्य मानते हैं।

हिंदुस्तानकी संस्कृति इस हदतक गिर गई, इसी कारणसे वाहरके लोगोंने इन ऊपरी लोगोंको हटाकर हिंदुस्तानको जीत लिया। वाहरके लोगोंने आक्रमण क्यों किया? परिश्रमसे छुटकारा पानेके लिए। इसीलिए उन्होंने वड़े-वड़े यंत्रोंकी खोज की। शरीर-श्रम कम-से-कम करके वचे हुए समयमें मौज और आनंद करनेकी उनकी दृष्टि है। इसका नतीजा आज यह हुआ है कि हरएक राष्ट्र अव यंत्रोंका उपयोग करने लग गया है। पहली मशीन जिसने निकाली उसकी हुक्मत तभीतक चली जवतक दूसरोंके पास मशीन नहीं थी। मशीनसे संपत्ति और सुख तभीतक मिला जवतक दूसरोंने मशीनका उपयोग नहीं किया था। हरएकके पास मशीन आ जानेपर स्पर्धी शुक्त हो गई।

आज यूरोप एक वड़ा 'चिड़ियाखाना' ही वन गया है। जानवरोंकी तरह हरएक अपने अलग-अलग पिंजड़ेमें पड़ा है। और पड़ा-पड़ा सोच रहा है कि एक-दूसरेको कैसे खा जालं। क्योंकि वह अपने हाथोंसे कोई काम करना नहीं चाहता। हमारे मुधारक लोग कहते हैं—"हाथोंसे काम करना वड़ा भारी कष्ट हैं, उससे किसी-न-किसी तरकीवसे छूट सकें तो वड़ा अच्छा हो। अगर दो घंटे काम करके पेट भर सकें तो तीन घंटे क्यों करें? अगर आठ घंटे काम करेंगे तो कब साहित्य पढ़ेंगे और कब संगीत होगा? कलाके लिए वक्त ही नहीं वचता।"

भर्तृहरिने लिखा है— "साहित्यसंगीत कलाविहोनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणीन."—जो साहित्य-संगीत-कलासे विहीन है वह विना पुच्छविषाण (पूंछ और सींगका) पशु है। मैं कहता हूं—"ठीक है, साहित्य-संगीत-कला-विहीन अगर पुच्छविषाणहीन पशु है, तो साहित्य-संगीत-कलावाला पुच्छविषाणवाला पशु है।" भर्तृहरिके लिखनेका मतलव क्या था यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसपरसे मुभे यह अर्थ सुभ गया। दूसरे एक पंडितने लिखा है—"काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छित घीमताम्"—वृद्धिमान् लोगोंका समय काव्य-शास्त्र-विनोदमें कटता है। मानो उनका समय कटता ही नहीं, मानो वह उन्हें खानेके लिए उनके दरवाजेपर खड़ा है। काल तो जाने ही वाला है। उसके जाने की चिता क्यों करते हो? वह सार्थक कैसे होगा यह देखो। शरीर-ध्यमको दुःख क्यों मान लिया है, यही मेरी समभमें नहीं आता। आनंद और सुखका जो साधन है

उसीको कष्ट माना जाता है।

एक अमेरीकन श्रीमानसे किसीने पूछा, "दुनियामें सवसे अधिक अनवान कौन है?" उसने जवाब दिया-"जिसकी पाचनेंद्रिय अच्छी है वह।" उसका कहना ठीक है। संपत्ति खूब पड़ी है। लेकिन दूध भी हजम करनेकी ताकत जिसमें नहीं है उसको उस संपत्तिसे क्या लाभ ? और पाचनेंद्रिय कैसे मजबूत होती है ? काव्यशास्त्रसे तो "कालो गच्छित" उससे पाचनेंद्रिय थोडे ही मजबूत होने वाली है। पाचनेंद्रिय तो व्यायामसे, परिश्रमसे मजवूत होती हैं। लेकिन आजकल व्यायाम भी पंद्रह मिनटका निकला है। मैने एक किताव देखी---"फिफ्टीन मिनिट्स एक्सरसाइज" ऐसे व्यायामसे दीर्घायुषी वनेंगे या अल्पायुपी इसकी चिता ही नहीं होती सैंडो भी जल्दी ही मर गया। इन लोगोंने व्यायामका शास्त्र भी हिंसक वना रक्खा है। तीन मिनिटमें एकदम व्यायाम हो जाना चाहिए। जल्दी-से-जल्दी उससे निपटकर काव्यशास्त्रमें कैसे लग जायं, यही फिक है। थोड़े ही समयमें एकदम व्यायाम करनेकी जो पद्धति है उससे स्नायु (मसल्स्) वनते हैं, नसें (नर्का) नहीं वनतीं। और अमरवेल जिस प्रकार पेड़ को खा जाती है, वैसे ही स्नायु आरोग्यको खा जाते हैं। नसें आरोग्यको वढ़ाती हैं। घीरे-घीरे और सतत जो व्यायाम मिलता है उससे नसे वनती है और पाचनेंद्रिय मजबूत होती है। चौबीस घंटे हम लगातार हवा लेते हैं; लेकिन अगर हम यह सोचने लगें कि दिनभर हवा लेनेकी यह तकलीफ क्यों उठायें, दो घंटेमें ही दिनभरकी पूरी हवा मिल जाय तो अच्छा हो, तो यही कहना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति आखिरी दर्जेतक पहुंच गई है। हमारा दिमाग इसी तरहसे चलता है। पढ़ते-पढ़ते आंख विगड़ जाती है तो हम ऐनक लगा लेते हैं। लेकिन आंखें न विगड़ें इसका कोई तरीका नहीं निकालते।

हमारा स्वास्थ्य विगड़ गया है, भेदभाव वढ़ गया है और हमपर चाहरके लोगोंका आक्रमण हुआ है—इस सवका कारण यही है कि हमने परिश्रम छोड़ दिया है।

ं यह तो हुआ जीवनकी दृष्टिसे। अव शिक्षणकी दृष्टिसे परिश्रमका

#### विचार करना है।

हमने शिक्षणकी जो नई प्रणाली वनाई है, उसका आधार उद्योग है, क्यांकि हम मानते हैं कि शरीरके साथ मनका निकट संबंध है। आजकल मनोविज्ञान (मानसशास्त्र) का अध्ययन करनेवाले हमें बहुत दिखाई देते हैं। पर वेचारोंको खुद अपना काम-कोध जीतनेका तरीका मालूम नहीं होता। मनके वारेमें इधर-उधरकी कितावें पढ़-पढ़कर दो-चार वातें कर सकते हैं। चौदह सालके वाद मनुष्यके मनमें एकाएक परिवर्त्तन होता है इसलिए सोलह सालक लड़कोंकी पढ़ाई होनी चाहिए, यह सिद्धांत एक मानसशास्त्रीने मुक्ते सुनाया। सुनकर मुक्ते बड़ा आक्चर्य हुआ। मैंने कहर "क्या मनमें परिवर्त्तन होनेका भी कोई पर्व होता है? हम देखते हैं कि शरीर धीरे-धीरे बढ़ता है। किसी एक दिन एक-दम दो फुट ऊंचा हो गया हो, ऐसा नहीं होता। तो फिर मनमें ही एकदम परिवर्तन कैसे हो सकता है?" वादमें मैंने उनको समक्ताया कि हिंड्डयां चौदह सालके वाद जरा तेजीसे बढ़ती हैं और मनका शरीरके साथ संबंध होनेसे दिमाग भी उसी हिसाबसे तेजीसे विकसित होता है। शरीर और मन दोनों एक ही प्रकृतिमें, एक ही कोटिमें आते हैं।

कार्लाइक एक भारी तत्त्ववेत्ता और विचारक था। उसके ग्रंथ पढ़ते-पढ़ते कई जगह कुछ ऐसे विचार आ जाते थे जो मेरे विचारोंसे मेल नहीं खाते थे। शंकराचार्यका जैसा सीधा, सरल विचार-प्रवाह मालूम होता है वैसा उसके लेखोंमें नहीं दीखता। उसका चरित्र वादमें मुफ्ते पढ़नेको मिला। उससे मुफ्ते मालूम हुआ कि कार्लाइलको सिरके दर्दकी वीमारी थी। तव मुफ्ते उसके लेखन-दोपका कारण मिल गया। मैंने सोचा कि जिस समय उसका सिर दर्द करता होगा उस समयका उसका लेखन कुछ टेड़ा-मेड़ा होता होगा। योगशास्त्रमें तो मनःशुद्धिके लिए प्रथम शरीर-शुद्धि वृत्तल ई गई है। हमारे शिक्षण-शास्त्रका भी आधार वहीं है। शरीर-वृद्धिके स.थ मनोवृद्धि होती है। लड़कोंकी मनोवृद्धि करनी है, उनको शिक्षा देनी है, तो शारीरिक श्रम कराके उनकी भूख जाग्रत करनी चाहिए। परिश्रमसे उनकी भूख वढ़ेगी। जिसको दिनभरमें तीन बार अच्छी भूख लगती है उसे अधिक धार्मिक समभना चाहिए। भूख लगना जिंदा मनुष्यका धर्म है। जिसे दिनभरमें एक ही दफा भूख लगती है, संभवतः उसका जीवन अनीतिमय होगा। भूख तो भगवान्का संदेश है। भूख न होती तो दुनिया विलकुल अनीतिमान् और अधार्मिक वन जाती। फिर नैतिक प्रेरणा ही हमारे अंदर न होती। किसीको भी भूख-प्यास अगर न लगती तो हमें अतिथि-सत्कारका मौका कैसे मिलता? सामने यह खंभा खड़ा है। इसका हम क्या सत्कार करेंगे? इसको न भूख है, न प्यास। हमें भूख लगती है, इसलिए हमारे पास धर्म है।

लड़कोंसे परिश्रम लेना है तो शिक्षकको भी उनके साथ परिश्रम करना चाहिए। क्लासमें भाड़ू लगाना होता है, लेकिन इसके लिए या तो नौकर रखे जाते हैं या लड़के भाड़ू लगाते हैं। शिक्षकको हम कभी भाड़ लगाते नहीं देखते। विद्यार्थी क्लासमें पहले आ गए तो वे भाड़ू लगा लें, कभी शिक्षक पहले आया तो वह लगा ले, ऐसा होना चाहिए। लेकिन फाड़ू लगानेके कामको हमने नीचा मान लिया है! फिर शिक्षक भला वह कैसे करें ? हम लड़कोंको भाड़ू लगानेका भी काम देंगे तो शिक्षककी दृष्टिसे जो परिश्रम लड़कोंसे कराना है वह शिक्षकको पहले सीख लेना चाहिए और लडकोंके साथ करना चाहिए। मैंने एक भाड़ तैयार की है। एक रोज दो-तीन लड़िकयां वहां आई थीं। तव उनको मैंने वह दिखाई और उसमें कितनी वातें भरी हैं यह समकाया। समकानेके वाद जितनी वातें मैंने कहीं वे सब एक-दो-तीन करके उनसे दोहरवा लीं। लेकिन यह मैं तभी कर सका जब भाड़ू लगानेका काम मैं खुद कर चुका था। इस तरह हरएक चीज शिक्षककी दृष्टिसे लड़कोंको सिखानी चाहिए। एक आदमीने मुक्तसे कहा, "गांधीजीने पीसना, कातना, जूते वनाना वगैरा काम खुद करके परिश्रमकी प्रतिष्ठा वढ़ा दी।" मैंने कहा, "मैं ऐसा नहीं मानता। परिश्रमकी प्रतिष्ठा किसी महात्माने नहीं बढ़ाई। परिश्रमकी निजकी ही प्रतिष्ठा इतनी है कि · उसने महात्माको प्रतिष्ठा दी।'' आज हिंदुस्तानमें गोपाल-कृष्णकी जो इतनीः

प्रतिष्ठा है वह उनके गोपालनने उन्हें दी है। उद्योग हमारा गुक्देव है। दुनियाकी हरएक चीज हमको शिक्षा देती है। एक दिन में घूपमें घूम रहा था। चारों तरफ बड़े-बड़े हरे वृक्ष दिखाई देते थे। में सोचने लगा कि ऊपरसे इतनी कड़ी चूप पड़ रही है, फिर भी ये वृक्ष हरे कैसे हैं? वे वृक्ष मेरे गुरु वन गये। मेरी समभमें आ गया कि जो वृक्ष ऊपरसे इतने हरे-भरे दीखते हैं उनकी जड़ें जमीनमें गहरी पहुंची हैं और वहांसे उन्हें पानी मिल रहा है। इस तरह अंदरसे पानी और ऊपरसे चूप, दोनोंकी कृपासे यह सुन्दर हरा रंग उन्हें मिला है। इसी तरह हमें अंदरसे भित्तका पानी और वाहरसे तपश्चर्याकी चूप मिले तो हम भी पेड़ोंके जैसे हरे-भरे हो जायं। हम ज्ञानकी दृष्टिसे परिश्रमको नहीं देखते, इसिलए उसमें तकलीफ मालूम होती है। ऐसे लोगोंके लिए भगवान्का यह शाप है कि उनको आरोग्य और ज्ञान कभी मिलने ही वाला नहीं।

कितावें पढ़नेसे ज्ञान मिलता है यह खयाल गलत है। पढ़ते-पढ़ते बुद्धि ऐसी हो जाती है कि जिस समय जो पढ़ते हैं वही ठीक लगता है। एक भाई मुक्तसे कहते थे, "मैंने समाजवादकी किताव पढ़ी तो वे विचार ठीक जान पड़े। वादमें गांधी-सिद्धांतकी पुस्तक पढ़ी तो वे भी ठीक लगे।" मैंने विनोदमें उनसे कहा, "पहली किताव दो वजे पढ़ी होगी और दूसरी चार वजे। दो वजेके लिए पहली ठीक थी और चार वजेके लिए दूसरी।" मेरे कहनेका मतलव यह है कि वहुत पढ़नेसे हमारा दिमाग स्वतंत्र विचार ही नहीं कर सकता। खुद विचार करनेकी शिवत लुप्त हो जाती है। मेरी कुछ ऐसी राय है कि जबसे कितावें निकलीं तबसे स्वतंत्र विचार-पद्धित नप्ट हो गई है। कुरान शरीफमें एक संवाद आया है कि मुहम्मद साहवसे कुछ विद्वान् लोगोंने पूछा, "तुम्हारे पहले जितने पैगंवर आये उन सबने चमत्कार करके दिखाये। तुम तो कोई चमत्कार ही नहीं दिखाते, तो फिर पैगंवर कैसे वन गये?" उन्होंने जवाव दिया, "आप कौन-सा चमत्कार चाहते हैं? एक वीज वोया जाता है, उसमेंसे बड़ा-सा वृक्ष पैदा होता है, उसमें फूल लगते हैं और उनमेंसे फल पैदा हो जाते हैं। यह क्या चमत्कार नहीं है ?" यह

तो एक जवाव हो गया। दूसरा जवाव उन्होंने यह दिया कि, "मुभ-जैसा अनपढ़ आदमी भी आप लोगोंको ज्ञान दे सकता है, यह क्या कम चमत्कार है? अप और कौन-सा चनत्कार चाहते हैं?" हमारे सामनेकी सृष्टि ज्ञानसे भरी है। हम उसकी तहतक नहीं पहुंचते, इसलिए उसमें जो आनंद भरा है, वह हमें कहीं नहीं मिलता।

रोटी बनानेका काम माता करती है। माताका हम गौरव करते हैं। लेकिन माताका असली माता-पन उस रसोईमें ही है। अच्छी-से-अच्छी रसोई बनाना, बच्चोंको प्रेमसे खिलाना—इसमें कितना ज्ञान और प्रेम-भावना भरी है? रसोईका काम यदि माताके हाथोंसे ले लिया जाय तो उसका प्रेम-साधन ही चला जायगा। प्रेम-भाव प्रकट करनेका यह मौका कोई माता छोड़नेके लिए तयार न होगी। उसीके सहारे तो वह जिंदा रहती है। मेरे कहनेका मतलव कोई यह न समभे कि किसी-न-किसी बहाने मैं स्त्रियोंपर रोटी पकानेका बोभ लादना चाहता हूं। मैं तो उनका बोभ हलका करना चाहता हूं। इसीलिए हमने आश्रममें रसोईका काम मुख्यत: पुरुपोंसे ही कराया है। मेरा मतलव इतना ही था कि जैसे रसोईका काम माता छोड़ देगी तो उसका ज्ञान-साधन और प्रेम साधन चला जायगा, वैसे ही यदि हम परिश्रमसे घृणा करेंगे तो ज्ञान-साधन ही खो बैठेंगे।

लोग मुभसे कहते हैं, "तुम लड़कोंसे मजदूरी कराना चाहते हो। उनके दिन तो गुलावके फूल-जैसे खिलने और खेलने कूदनेके हें।" मैं कहता हूं, विलकुल ठीक। लेकिन वह गुलावका फूल किस तरह खिलता है, यह भी तो जरा देखो। वह पूर्ण रूपसे स्वावलंबी है। जमीनसे सब सत्त्व चूस लेता है। खुली हवामें अकेला खड़ा होकर धूप, वारिश, वादल सब सहन करता है। चच्चोंको भी वैसा ही रक्खो। में यह पसंद करता हूं। उनसे पूछकर ही देखो कि फूलको पानी देनेमें चंद्रकलाको घटती-बढ़ती देखनेमें आनंद आता है, या कितावोंमें और व्याकरणके नियम घोखते रहनेमें ? सुरगांव (वर्घा) का एक उदाहरण मुक्ते मालूम है। वहां एक प्राथमिक पाठशाला है। करीव ७ से ११ सालतकके लड़के उसमें पढ़ते हैं। गांववालोंकी राय है कि वहांका

शिक्षक अच्छा पढ़ाता है। परीक्षाको एक या दो महीने वाकी थे, तब उसने मुबह ७ से १०॥ तक और दोबहरमें २ से ५॥ तक, और रातको फिर ७ से ९ वजेतक—यानी कुछ नौ घंटे पढ़ाना शुरू किया। न मालूम इतने घंटे वह क्या पढ़ाता होगा और विद्यार्थी भी क्या पढ़ते होंगे! अगर छड़के पास हो गये तो हम समभते हैं कि शिक्षकने ठीक पढ़ाया है। इस तरह ९-९ घंटे पढ़ाई करानेवाला शिक्षक लोक-प्रिय हो सकता है। लेकिन मैं तीन घंटे कातनेकी वात कहूं तो कहते हैं, "यह छड़कोंको हैरान-करना चाहता है।" ठीक ही है। जहां वड़े कामसे वचनेकी फिकमें हों वहां लड़कोंको काम देनेकी वात भला कीन सोचे?

फिर लोग यह पूछते हैं कि "उद्योग इष्ट है, यह तो मान लिया। लेकिन उससे इतना उत्पादन होना ही चाहिए, यह आग्रह क्यों?" मेरा जवाव यह है कि "लड़कोंको तो जब कोई चीज वनती है तभी आनंद आता है। वेचारे मेहनत भी करें और उससे कुछ पैदा न हो, तो क्या इसमें उन्हें आनंद आ सकता है? किसीसे अगर कहा जाय कि 'चक्की तो पीसो, लेकिन उसमें गेहूं न डालो और आटा भी तैयार न होने दो', तो वह पूछेगा, 'फिर यह नाहक चक्की घुमानेका मतलव? तो क्या हम यह कहेंगे कि मुजाएं और छाती मजबूत बनानेके लिए? ऐसे उद्योगमें क्या कुछ आनन्द आ सकता है? वह तो वेकारकी मेहनत हो जायगी। अतः उत्पादनमें ही अनंद है।'

इसलिए मुस्य दृष्टि यह है कि शरीर श्रमंकी महिमाको हम समभें। प्राइमरी स्कूटोंमें हम उद्योगके आवारपर शिक्षण न देंगे तो शिक्षाको अनिवार्य न कर सकेंगे।

आज गांववाले कहते हैं कि "लड़का स्कूलमें पढ़ने जाता है तो उसमें कामके प्रति घृणा पैदा हो जाती है और हमारे लिए वह निकम्मा हो जाता है। फिर उसे स्कूल क्यों भेजें?" लेकिन हमारी पाठशालाओं में अगर उद्योग चुरू हो गया तो मां-वाप खुशीसे अपने लड़केको स्कूल भेजेंगे। लड़का क्या पढ़ता है, यह भी देखने आयेंगे। आज तो लड़केकी क्या पढ़ाई हो रही है, यह देखनेके लिए भी मां-वाप नहीं आते। उनको उसमें रस ही नहीं मिलता।

उद्योगके पढ़ाईमें दाखिल हो जानेके बाद इसमें फर्क पड़ेगा। गांववालोंके पास काफी ज्ञान है। हमारा शिक्षक सर्वज्ञ तो नहीं हो सकता। वह गांव-वालोंके पास जायगा और अपनी किठनाइयां उनको बतायगा। स्कूलके वगीचमें अच्छे पपीते नहीं लगते तो वह उसका कारण गांववालोंसे पूछेगा। फिर वे बतायेंगे कि इस-इस किस्मकी खाद डालो, खाद खराब होनेसे पपीतेमें कीड़े लग जाते हैं। हम समभते हैं कि कृषि-कालेजमें पढ़े हुए हैं, इसिलए हमारे ही पास ज्ञान है। लेकिन हमारा ज्ञान किताबी होता है। हम उसे व्यवहारमें नहीं लाते। जवतक हम प्रत्यक्ष उद्योग नहीं करते तवतक उसमें प्रगति और वृद्धि नहीं होती। अगर हम गांववालोंका सहयोग चाहते हैं, उनके ज्ञानसे अगर हमें लाभ उठाना है, तो स्कूलमें उद्योग शुरू करना चाहिए। हमारे और उनके सहयोगसे उस ज्ञानमें सुधार भी होगा।

यह सव तव होगा जब हमारे शिक्षकोंमें प्रेम, आनंद और श्रमके प्रति आदर उत्पन्न होगा। हमारी नई शिक्षा-प्रणाली इसी आधारपर वनाई गई है।

#### ः २६

# ब्रह्मचर्यकी कल्पना

यों तो हर धर्ममें मनुष्य-समाजके लिए कल्याणकारी वातें पाई जाती हैं। इस्लाम धर्ममें ईश्वर-भजन है। 'इस्लाम' शब्दका अर्थ ही 'भगवान्का भजन' है। अहिंसा भी ईसाई धर्ममें पाई जाती है। हिंदू ऋषि-मुनियोंने परीक्षा करके जो तत्त्व निकाले हैं वे भी दूसरे धर्मों में पाए जाते हैं। लेकिन हिंदू धर्मने विशिष्ट आचारके लिए एक ऐसा शब्द वनाया है जो दूसरे धर्मों नहीं देख पड़ता। वह है 'ब्रह्मचर्य'। ब्रह्मचर्याश्रमकी व्यवस्था हिंदू-धर्मकी विशेषता है। अंग्रेजीमें ब्रह्मचर्यं के लिए शब्द ही नहीं है। लेकिन उस भाषामें शब्द नहीं है इसका मतलव यह नहीं कि उन लोगों में कोई संयमी हुआ ही

नहीं। ईसामसीह खुद ब्रह्मचारी थे। वैसे अच्छे-अच्छे लोग संयमी जीवन विताते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्याश्रमकी वह कल्पना उन धर्मोमें नहीं है जो हिंदू-वर्ममें पाई जाती है। ब्रह्मचर्याश्रमका हेतु यह है कि मनुष्यकें जीवनको आरंभमें अच्छी खाद मिले। जैसे वृक्षको जब वह छोटा होता है तब खादकी अधिक आवश्यकता रहती है; वड़ा हो जानेके बाद खाद देनेसे जितना लाभ है, उससे अधिक लाभ जब वह छोटा रहता है तब देनेसे होता है। यही मनुष्य जीवनका हाल है। यह खाद अगर अंततक मिलती रहे तो अच्छा ही है, लेकिन कम-से-कम जीवनके आरंभ-कालमें तो वह वहत आवश्यक है। हम वच्चोंको दूध देते हैं। उसे वह अंततक मिलता रहे तो अच्छा ही है। लेकिन अगर नहीं मिलता तो कम-से-कम वचपनमें तो मिलना ही चाहिए। शरीरकी तरह आत्मा और वृद्धिको भी जीवनके आरंभ-कालमें अच्छी खुराक मिलनी चाहिए। इसीलिए ब्रह्मचर्याश्रमकी कल्पना है। ऋपि लोग जिस चीजका स्वाद जीवनभर लेते थे उसका थोड़ा-सा अनुभव अपने वच्चोंको भी मिले, इस दयादृष्टिसे उन्होंने ब्रह्मचर्याश्रमकी स्थापना की। लेकिन आज मैं उस आश्रमके विषयमें नहीं बोलुंगा। शास्त्रका आघार भी मुक्ते नहीं लेना है। अनुभवसे वाहरके शब्दोंका मुक्ते व्यसन नहीं।

अनुभवसे में इस निर्णयपर आया हूं कि आजीवन पिवत्र जीवन वीताने-की दृष्टिसे कोई व्रह्मचर्यका पालन करना चाहे तो व्रह्मचर्यकी अभावात्मक विधि उसके लिए उपयोगी नहीं होती। 'दाउ शैल्ट नॉट स्टील' आज मेरे काम नहीं आयेगा। 'सत्यं वद' इस तरहकी 'पॉजिटिव' यानी भावात्मक आज्ञा व्रह्मचर्यके काममें आती हैं। विषय-वासना मत रक्तो, यह ब्रह्मचर्यका 'नेगेटिव' याने अभावात्मक रूप हुआ। सब इंन्द्रियोंकी शक्ति आत्माकी सेवामें खर्च करो, यह उसका भावात्मक रूप है। 'ब्रह्म' यानी कोई वृहत् कल्पना। अगर मैं चाहता हूं कि इस छोटी-सी देहके सहारे दुनियाकी सेवा करूं, उसके ही काममें अपनी सब शक्ति खर्च करूं, तो यह एक विशाल कल्पना हुई। विशाल कल्पना रखते हुए ब्रह्मचर्यका पालन आसान हो जाता

है । ब्रह्म शब्दसे डरिए नहीं । मान लीजिए, एक आदमी अपने वच्चेकी सेवा करता है और मानता है कि यह वच्चा परमात्मा-स्वरूप है, इसकी सेवामें सव कुंछ अर्पण कर दूंगा, और तुलसीदासजी जैसे रघुनाथजीको 'जागिए रघुनाथ कुंबर' कहकर जगाते थे वैसे ही वह उस लड़केको जगाता है, तो उस लड़केकी भिकतसे भी वह आदमी ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है। मेरे एक मित्र थे उन्हें वीड़ी पीनेकी आदत थी। सौभाग्यसे उनके एक लड़का हुआ। तब उनके मनमें विचार आया कि मुभ्रे वीड़ीका व्यसन लगा है, इससे मेरा जो विगड़ा सो विगड़ा, लेकिन अब मेरा लड़का तो उससे वच जाय। मेरा उदाहरण लड़केके लिए ठीक न होगा। उदाहरण उपस्थित करनेके लिए तो मुभ्ते वीड़ी छोड़ ही देनी चाहिए। और तबसे उनकी वीड़ी छूट गई। यही कल्पना थोड़ी-सी आगे वढ़कर देशसेवाकी कल्पना उनके मनमें आती तो वे संपूर्ण ब्रह्मचर्यका आसानीसे पालन कर सकते । देशकी सेवा कोई ब्रह्मभाव-से करता है तो वह ब्रह्मचारी है, उसमें उसे कष्ट जरूर उठाने पड़ेंगे। लेकिन वे सब कष्ट उसे बहुत कम मालूम होंगे । माता अपने बच्चोंकी सेवा रात-दिन करती है। जब उसके पास कोई सेवाकी रिपोर्ट मांगने जायगा तो वह क्या रिपोर्ट देगी? आर्यसमाजके सेकेटरीसे कोई रिपोर्ट मांगे तो सौ पन्नेकी लंबी रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन माता इतनी सेवा करती है कि उसकी वह रिपोर्ट ही नहीं दे सकती। वह अपनी रिपोर्ट इस वाक्यमें दे देगी कि "मैंने तो लड़केकी कुछ भी सेवा नहीं की।" भला माताकी रिपोर्ट इतनी छोटी क्यों ? इसका कारण है। माताके हृदयमें वच्चेके प्रति जो प्रेम है उसके मुकावलेमें उसकी कुछ भी सेवा नहीं हुई है, ऐसा उसे लगता है। 'सेवा करनेमें उसे कष्ट कुछ कम नहीं सहने पड़े हैं; लेकिन वे कप्ट उसे कप्ट मालूम नहीं हुए। इसलिए हम अपने सामने कोई वृहत् कल्पना रखेंगे तो मालूम होगा कि अभीतक तो हमने कुछ भी नहीं किया। इंद्रियोंका निग्रह करना, यही एक वाक्य हमारे सामने हो तो हम गिनती करने लग जायंगे कि इतने दिन हुए और अभीतक कुछ फल नहीं दिखाई देता। लेकिन किसी वृहत् कल्पनाके किए हम इंद्रिय-निग्रह करते हैं तो 'यह हम करते हैं', ऐसा 'कर्तरि प्रयोग'

नहीं रहता। 'निग्रह किया जाता है' ऐसा 'कर्मण प्रयोग' हो जाता है या यों कहिए कि निग्रह ही हमें करना है। भीष्मिपतामहके सामने एक कल्पना आ गई कि पिताके संतोपके लिए मुफ्ते संयम करना है। वस, पिताका संतोप ही उनका ब्रह्म हो गया और उससे वह आदर्श ब्रह्मचारी वन गये। ऐसं त्रह्मचारी पाश्चात्योंमें भी हुए हैं। एक सायंटिस्टकी वात कहते हैं कि वह रात-दिन प्रयोगमें मन्न रहता था। उसकी एक वहिन थी। भाई प्रयोगमें लगा रहता है और उसकी सेवा करनेके लिए कोई नहीं है, यह देखकर वह ब्रह्मचारिणी रहकर भाईके ही पास रही और उसकी सेवा करती रही। उस वहनके लिए 'वंधु-सेवा' ब्रह्मकी सेवा हो गई । देहके वाहर जाकर कोई भी कल्पना ढूंडिए। अगर किसीने हिंदुस्तानके गरीव लोगोंको भोजन देनेकी कल्पना अपने सामने रक्ली तो इसके लिए वह अपनी देह समर्पण कर देगा। वह मान लेगा कि नेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वह गरीव जनताका है। 'जनताकी सेवा' उसका ब्रह्म हो गई। उसके लिए जो आचार वह करेगा वही व्रह्मचर्य है। हरएक काममें उसे गरीवोंका ही ध्यान रहेगा। वह दूध पीता होगा तो उसे पीते वक्त उसके मनमें विचार आ जायगा कि मैं तो निर्वल हूं इसलिए मभे दूध पीना पड़ता है, पर गरीबोंको दूध कहां मिलता है ? लेकिन मुफ्ते उनकी सेवा करनी है, यह सोचकर वह दूध पीयेगा। मनर इसके वाद फौरन ही वह गरीबोंकी सेवा करनेके लिए दौड़ जायगा। वस, यही ब्रह्मचर्य है। अघ्ययन करनेमें अगर हम मग्न हो जायं तो उस दशामें विपय-वासना कहांसे रहेगी ? मेरी माता काम करते-करते भजन गाया करती थी। रसोईमें कभी-कभी नमक भूलसे दुवारा पड़ जाता था। लेकिन चित्तमें मैं इतना मग्न रहता था कि मुभ्रे उसका पता ही न चलता था। वेदाध्ययन करते समय मैंने अनुभव किया कि देह मानो है ही नहीं, कोई लाश पड़ी है, ऐसी भावना उस समय हो जाती थी। इसीलिए ऋषियोंने कहा है कि 'वचपनसे वेदाच्ययन करो'। मैंने अव्ययनके लिए ब्रह्मचर्य रखा। उसके वाद देशकी सेवा करता रहा। वहां भी इंद्रिय-निग्रह की आवश्यकता थी। लेकिन वचपनमें इंद्रिय-निग्रहका अभ्यास हो गया था, इसलिए वादमें मुभ्ते वह

कठिन नहीं मालूम हुआ। मैं यह नहीं कहता कि ब्रह्मचर्य आसान चीज है। हां, विशाल कल्पना मनमें रक्खेंगे तो आसान है। ऊंचा आदर्श सामने रखना और उसके लिए संयमी जीवनका आचरण, इसको मैं ब्रह्मचर्य कहता हूं।

यह हुई एक वात । अब एक दूसरी वात और है। किसी एक विषयका संयम और वाकीके विषयोंका भोग, यह ब्रह्मचर्य नहीं है। कल मैंने देव- चर्माजीकी 'तरंगित हृदय' नामकी पुस्तक देखी। उसमें 'जरा-सा' के विषयपर कुछ लिखा था। पुस्तक मुभे अच्छी लगी। 'इतना थोड़ा-सा करनेसे क्या होता है', ऐसा मत सोचो। बोलनें में, रहन-सहनमें हरएक वातमें संयमकी आवश्यकता है। मिट्टीके वर्तनमें थोड़ा-सा छिद्र हो तो क्या हम उसमें पानी भरेंगे? एक भी छिद्र घड़े में है तो वह पानी भरने के लिए बेकार ही है। ठीक उसी तरह जीवनका हाल है। जीवनमें एक भी छिद्र नहीं रखना चाहिए। चाहे जैसा जीवन वितात हुए ब्रह्मचर्यका पालन करेंगे, यह मिथ्या आकांक्षा है। वातचीत, भोजन, स्वाध्याय वगैरा सभी वातों में संयम रखना चाहिए।

### ः २७ :

# स्वतंत्रताकी प्रतिज्ञाका अर्थ

अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारे कार्यकर्ताओं को ज्ञानकी खुराक जितनी पहुंचानी चाहिए उतनी पहुंचाने की व्यवस्था हम नहीं करते। राष्ट्रकी विज्ञालता और प्रश्नों की जिटलता के लिहा जसे हमारे पास कार्यकर्ता बहुत कम हैं और उन कार्यकर्ताओं के पास ज्ञानकी पूंजी इससे भी कम है। हमें बहुत से कार्यकर्ताओं को जरूरत है। लेकिन हम सिर्फ बड़ी संख्या नहीं चाहते। अगर हमारे पास कर्त्तव्यदक्ष, चरित्रवान् और अपने कार्यकी भूमिका भलीभांति समभनेवाले ज्ञानवान् कार्यकर्ता थोड़े भी हों तो भी काम बहुत होगा।

आजसे ठीक एक महीने वाद, २६ जनवरीको, हमें स्वतंत्रताकी अितज्ञा करनी है। आजतक प्रतिज्ञाको अधिक स्पष्ट भाषामें दुहरानी है। करीव दस वर्षसे हर साल उसे दुहराते हैं। इतनी वड़ी पुनरावृत्तिका क्या प्रयोजन है, यह आप लोगोंको समभानेके लिए मैं उस प्रतिज्ञाका स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं।

हम कहते हैं कि अब स्वराज्यकी छड़ाई नजदीक आ रही है, लेकिन यह गलत है । "छड़ाई करीब है" कहनेका मतलब यह होता है कि आज लैंड़ाई जारी नहीं है। यह बात सही नहीं है। हमारी छड़ाई तो निरंतर जारी ही है और जारी रहनी चाहिए। हमारी छड़ाईका रूप एक नदीके समान है। वह निरंतर बहती ही रहती है। फिर भी, उसके प्रवाहमें गरिमयों में और बरसातमें फर्क होता है। जाड़ों में हम नदीका असली रूप देख पाते हैं, किंतु वह बहती तो अखंड रहती है। उसी प्रकार हमारी छड़ाई भिन्न-भिन्न रूप लेती हुई भी नित्य जारी है। हम कार्यकर्ताओं की यह धारणा होनी चाहिए कि हम तो हमेशा छड़ाईमें ही छगे हुए हैं।

जो यह मानते हैं कि अवतक हम नहीं छड़ रहे थे और अव छड़नेवाले हैं उनके सामने यह सवाल पेश होता है कि अव छड़ाईके लिए क्या तयारी करें? वे सोचते हैं कि अव जेलमें जाना पड़ेगा, इसलिए अपनी आदतें वदलनी चाहिएं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि हमारी छड़ाई हमेशा जारी है। हम छड़ाईकी आदतें डाल चुके हैं। अव उन आदतोंके वदलने का क्या मतलव है? अव क्या "विना छड़ाईकी' आदतें डालनी होंगी? हमें निरंतर यही भाव जाग्रत रखना चाहिए कि हमारी छड़ाई हमेशा जारी है।

इस साल स्वतंत्रताकी प्रतिज्ञामें कुछ नई वातें जोड़ दी गई हैं और उन वातोंके साथ उस प्रतिज्ञाका पुनरुच्चार करनेके लिए कहा गया है। लेकिन जहां श्रद्धा न हो वहां निरी दुहरौनीसे क्या होगा? मुक्ते एक कहानी याद आती है। एक था सायु। उसने अपने चेलेसे कहा कि "रामनाम जपनेसे मनुष्य हरएक संकटसे पार हो सकता है।" उसके वाक्यमें शिष्यको श्रद्धा तो थी लेकिन उसे इसका पूरा-पूरा विश्वास नहीं था कि रामनाम चाहे जिस संकटसे उसे तार देगा। एक वार उसे नदी पार करनी थी। वह वेचारा अर्थश्रद्धालु रामनाम रटते हुए नदी पार करने लगा। जैसे-तैसे गलेतक पानीमें गया और वहांसे गोते खाता हुआ वड़ी मुक्किलेसे वापस आया। गुरुसे कहने लगा, "लगातार नाम-स्मरण किया, लेकिन पानी कम नहीं हुआ। सब अकारथ गया।" गुरु वोला, "अनेक वार नामस्मरण किया इसीलिए अकारथ गया। अगर नामस्मरणमें तुभे श्रद्धा थी तो एक वार किया हुआ नामस्मरण तुभे काफी क्यों नहीं लगा ? श्रद्धा कम थी इसीलिए तूने वारवार नामस्मरण किया और इसीलिए गोते खाये।" स्वतंत्रताकी प्रतिज्ञा एक वार मनोयोग-पूर्वक करनेवाला सचमुच निश्चयी है, यह हम मान सकते हैं। लेकिन अगर वह हर साल प्रतिज्ञा करने लगे—इज्ञ साल नम्बर एककी प्रतिज्ञा, अगले साल नंबर दोकी प्रतिज्ञा, तीसरे साल नंबर तीन की प्रतिज्ञा, इस तरह प्रतिज्ञाएं करने लगे—तो यह शक होने लगेगा कि इस प्रतिज्ञाका कोई अर्थ भी है या नहीं? केवल मौखिक पुनरुच्चारसे प्रतिज्ञा हु नहीं होती।

लेकिन इस सालकी प्रतिज्ञा महज दुहराने के लिए नहीं है। उसमें महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। हमारी गुलामीके अनेक कारण हैं। अंग्रेजी राज्यपर हम कई आक्षेप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आक्षेप तो यह है कि अंग्रेजी राज्यकी वदौलत हमें फाकाकशीकी देन मिली। आप अगर लोगोंसे पूछिए कि "आपकी स्वराज्यकी परिभापा क्या है" तो वे इस प्रकार जवाव देंगे, "आप कहते हैं कि आठ प्रांतोंमें कांग्रेसका राज्य स्थापित हो गया। कांग्रेसका उस तरहका राज अगर ग्यारह-के-ग्यारहों प्रांतोंमें हो जाय, और अवतक जो अधिकार नहीं मिले थे वे भी सब मिल जायं। मगर हमारी फाकाकशी ज्यों-की-त्यों बनी रहे, तो हम तो यही कहेंगे कि यह स्वराज्य नहीं है। यही हमारी परिभाषा है।" परावलंबनकी जगह स्वावलंबन प्राप्त हो जाय, मगर भूखों मरना बना ही रहे, तो केवल भारतकी ही जनता नहीं, विलक भारतकी जनता कहेगी कि, हम यह स्वावलंबी प्राकाकशी नहीं चाहते। न हम स्वावलंबी उपवासके कायल हैं, न परावलंबी उपवासके। हम तो भूखों

मरना ही नहीं चाहते। हमें फाकाकशी ही नहीं चाहिए, फिर उसका विशेषण कुछ भी क्यों न हो।

कुछ वक्ता जोशमें आकर कह देते हैं कि "गुलामीमें चाहे जितना च्वानेको मिले, तो भी हमें गुलामी नहीं चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। फिर, स्वतंत्रतामें हमारी चाहे जितनी बुरी हालत हो, भूखों भी क्यों न मरना पड़े।" लेकिन उन्हीं वक्ताओंसे अगर आप यह पूछें कि 'अगर स्वराज्यमें रेलगाड़ियां न हों तो!' तब वे कहने लगते हैं कि "ऐसा स्वराज्य किस कामका?" उनसे पूछिए कि "रेलगाड़ीवाली गुलामीकी अपेक्षा विना रेलगाड़ीवाली स्वतंत्रता क्या अच्छी नहीं?" लेकिन वात उनके गले नहीं उतरेगी। "स्वराज्यकी कमी सुराज्यसे पूरी नहीं हो सकती", यह कहनेवाले विना रेलवाले स्वराज्यकी कल्पनासे भी घवराते हैं। तब वतलाइए कि अगर भूखों मरनेकी कल्पनासे साधारण आदमी घवराने लगें तो क्या आद्वर्य?

यहां मुक्ते कोंकणकी कातकरी नामक जातिके एक रिवाजकी याद आती है। कातकरी अपनी जातिके मरे हुए आदमीसे कहता है, "देखं, अगले जनममें वामण वनेगा तो रट-रटकर मरेगा, अमुक वनेका तो अमुक काम कर-करके मरेगा, लेकिन अगर कातकरी वनेगा तो वनका राजा वनेगा।" वह गांवकी संस्कारवान् परतंत्रता नहीं चाहता; उसे जंगलकी संस्कार-हीन स्वतंत्रता ही प्रिय है। चहरी और वनैले चूहोंकी कहानी मशहूर है। वनैला चूहा कहने लगा कि "मुक्ते न चहरकी यह शान चाहिए और न यह पराधीनता।" अगर जनताकी भी यही हालत होती तो हमें सर्वत्र स्वतंत्रता ही दिखाई देती। स्वतंत्रताकी प्रतिज्ञा तो ठेठ वेद-कालसे चली आई है—

### 'व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये'

इस वेद-वचनमें स्वतंत्रताका प्रातेज्ञा व्यक्त की गई है। 'व्यचिष्ठ' का अर्थ है अत्यन्त व्यापक, जिसमें सवको मत-दानका अधिकार हो, और 'वहुपाय्य' से मतलव है—जिसकी वहुसंख्या अल्पसंख्याकी रक्षाके लिए सावचान हैं, ऐसे स्वराज्यके लिए हम कोशिश कर रहे हैं—यह उस प्रतिज्ञाका अर्थ है। मतलव यह कि उस अति ऋ ोके जमानेसे पंडित जवाहरलालके इस जमाने

तक वही स्वतंत्रताकी प्रतिज्ञा विद्यमान् है। वेदकी प्रतिज्ञा जैसी आप चाहते हैं ठीक वैसी ही है। उसमें भी वहुवचनका प्रयोग है।

सारांश यह कि हम अपने जोशीले व्याख्यानों या किवताओं में स्वराज्य की जो व्याख्या करते हैं वह आम जनताके गले नहीं उतरती है। जिसमें अन्नजलका इंतजाम न हो वैसा स्वराज्य जनता नहीं चाहती। उसे नैमित्तिक उपवासोंका अभ्यास है। एकादशी, शिवरात्रिके दिन वह व्रत रखती है। लेकिन रोजका भूखों मरना वह सहन नहीं कर सकती। आप इसे हमारा पशुत्व भले ही कह लीजिए, लेकिन इस मानवीय पशुको पेटभर अन्न चाहिए। समाजवादियों और साम्यवादियोंके कथनमें येही तथ्यांश (सत्य) है। हमारी भी मुख्य पुकार यही है। हम फाकाकशी नहीं चाहते। हमें भरपेट अन्न चाहिए। चाहे आप इसे हमारा अधिकार कहें, कर्त्तव्य कहें, या और किसी नामसे पुकारें। भरपेट खानेकी स्वतंत्रता हमें चाहिए।

हिंदुस्तानमें इस प्रकारकी स्वतंत्रता स्थापित हो, यह हमारा प्रधान विचार है। में स्वराज्यके विषयमें विचार क्यों करता हूं? इसलिए कि हिंदुस्तानमें स्वराज्यके वारेमें विचार न करना महापाप है। स्वराज्यका सवाल फाकाकशीसे मुक्त होनेका सवाल है। जैसा कि तिलक महाराज कहते थे, वह 'दाल-रोटीका सवाल' है।

कोई-कोई पूछते हैं कि अहिसासे स्वराज्य कैसे मिलेगा? इसकी चर्चा अगर हम आज शुरू करें तो वह स्वराज्य प्राप्तितक खत्म नहीं होगी। इसलिए में इस फेरमें नहीं पड़ता। वर्तमान यूरोपका चित्र अहिसाका पदार्य-पाठ है। अहिसाके अभावसे क्या होता है, इसका पता मौजूदा यूरोपको देखने से चलता है। छोटे-छोटे राष्ट्र तो आज कच्चे खाये जा रहे हैं। आजकल तो सभी काम विजलीके वटनकी तेजीसे होते हैं। पहले आदमी सौ-सौ वर्ष जीते थे, अव तड़ाक-फड़ाक मर जाते हैं। पंद्रह दिनमें पूरे-के-पूरे राष्ट्र गायव हो जाते हैं। पहले ऐसी वातें न किसीने देखी थीं, न सुनी थीं। आज तो मानो वटन दवाते ही राष्ट्र नदारद हो जाता है। चीनका कितना वड़ा हिस्सा जापान निगल गया है, इसका आज हमें पता ही नहीं। भविष्यमें जव नया नक्शा तैयार होगा तव

हमें पता चलेगा। शस्त्रास्त्रोंकी इतनी तैयारी करने पर भी आखिर चीनकी क्या हालत हुई? फिर हिंदुस्तान-जंसा गिलतकलेवर राष्ट्र शस्त्रास्त्रोंसे स्वराज्य कव पा सकता है? 'यतेमिह' (कोशिश करना) तो अत्रिके जमानेसे शुरू ही है। क्या उसी तरह अनंत कालतक कोशिश ही करते रहें? आज तो सव कोई लाठीमें विश्वास करते हैं।

कुछ लोग मुभसे कहते हैं कि "तुम नये विचार नहीं पढ़ते। आधुनिक विचारोंके साथ परिचय नहीं वढ़ाते।" सुनता हूं कि ये विचार यूरोपसे जहाजमें आते हैं और वंबईके वंदरपर लगते हैं। मगर उवरसे जो कुछ आता है वह सब अच्छा होता है, ऐसा तो अनुभव नहीं है। उबरसे इन्फ्लू-एंजाकी हवा आई जिससे साठ लाख आदमी चल वसे। विचारोंकी हवाके ये भकोरे वराए-मेहरवानी वंद कीजिए। हम शिक्षा लेनेके लिए किस पाठ-बालामें जायं, यह भी तो सोचनेकी वात है। जिस शिक्षककी पाठशालामें पांच सौ छड़ियां और सिर्फ दो ही चार पुस्तकें हों उसकी पाठशालामें भी क्या हम जायंगे ? यूरोपके लोक बहुत-सी पुस्तकों लिखते हैं। उनके पीछे खर्च भी वहत करते हैं, यह मैं जानता हूं। लेकिन साथ-साथ मैं यह भी तो देखता हूं कि वे फीजपर पुस्तकोंसे कितना गुना ज्यादा खर्च करते हैं। हमें विचार भी उसीसे ग्रहण करना चाहिए जिसका उस विचारमें विश्वास हो। शंकरा-चार्य-जैसा कोई हो तो उससे हम विचार है सकते हैं, क्योंकि उसकी तो यह प्रतिज्ञा है कि, "मैं विचार ही दुंगा।" उससे पूछिए कि "अगर मेरी समभमें न आये तो ?" तो वह यही जवाव देगा कि "मैं फिर समभाऊंगा।" ''और फिर समभमें न आया तो ?'' ''दुवारा समभाऊंगा'', ''और फिर भी न आया तो ?" "फिर समभाऊंगा, समभाता ही जाऊंगा। अंततक विचारसे ही समभाऊंगा।" जिसकी ऐसी प्रतिज्ञा है उस शंकराचार्यसे विचार सीखने-को में तैयार हूं। ऐसी प्रतिज्ञा अगर कोई जर्मन या रिशयन करता तो उसकी पुस्तकों भी मैं खरीदता। लेकिन वह सिर्फ इतना ही कहता है कि "तुम मेरी पुस्तक पढ़ो।" और अगर हम पूछते हैं कि "हमारी समक्रमें न आया तो ?" तो वह जवाव देता है, "पिटोगे।" जिसका विचारोंकी अपेक्षा छड़ीमें अधिक

विश्वास है उससे विचार कैसे लें?

युरोपकी पद्धतिका अनुकरण करना हिंदुस्तानके खूनमें ही नहीं है। कहा जाता है कि अंग्रेजोंने हिंदुस्तानियोंके हिथयार छीन लिये, यह वड़ा नैतिक अपराध किया है। मैं भी यही मानता हूं। जवर्दस्ती समूह राष्ट्र के हथियार छीनना, घोर अपराध है। लेकिन मैं अपने दिल में सोचता हूं कि इन मुट्ठीभर लोगोंने उस समयके पच्चीस करोड़ लोगोंके हथियार छीन कैसे लिये ? इन पच्चीस करोड़के हाथ क्या घास खाने गये थे ? उनके हथियार मांगते ही इन्होंने दे कैसे दिये। इसका एक ही कारण हो सकता है। वे हथियार हम लोगोंके जीवनके अंग नहीं थे। अगर हमारे जीवनके अंग होते तो वे छीने नही जाते। तुकारामने एक भले आदमीका जिक किया है। उसके एक हाथमें ढाल और दूसरे हाथमें तलवार थी। बेचारेके दोनो हाथ उलमें हुए थे, इसलिए वह कोई वहादुरीका काम नहीं कर सकता था वही न्याय तो यहां पर भी घटित नहीं करना है न ? इसलिए हमारे हिथयार छीन लिये गये। इसका सीधा अर्थ यही हो सकता है कि हिंदुस्तानके -लोगोंके स्वभावमें हथियार नहीं थे। कुछ फौजी जातियां थीं। दूसरे न्लोग भी हथियार रख सकते थे। लेकिन रखे-रखे उनपर जंग चढ नया था।

लेकिन इसका यह मतलव हरिगज नहीं कि हिंदुस्तानके लोग वहा-दुर नहीं थे। इसका मतलव इतना ही है कि उनका हिथारोंपर दार-मदार नहीं था। हिंदुस्तानके सारे इतिहासमें यह आरोप किसीने नहीं किया है कि यहांके लोग शूर-वीर नहीं हैं। सिकंदरको सारी घरती नरम लगी, लेकिन हिंदुस्तानमें उसने खासी ठोकर खाई। जहां-जहां ऊंट जा सकता था। वहां-वहां मुसलमान मजेमें चले गये। जहां खजूर और रेत थी वहां उनका ऊंट बढ़ता चला गया। लेकिन हिंदुस्तानमें प्रवेश पानेमें उन्हें वीस साल लगे। हिंदुस्तान वहादुर नहीं था, इसका इतिहासमें कोई सबूत नहीं है।

लेकिन हमारी संस्कृतिकी एक मर्यादा निश्चित थी। इसीलिए हमने

ह्सरे राष्ट्रोंपर आक्रमण कभी नहीं किया। किसी-न-किसी कारणसे हमारी संस्कृति अहिंसक रही। तभी तो हमारी पैंतीस करोड़ जनता है। यूरोपीय राष्ट्र दो या चार करोड़की ही बात कर सकते हैं। यहां पैंतीस करोड़ हैं।

इसका यह कारण है कि हिंसाका सिद्धांत टूटा-फूटा और अहिंसाका सिद्धांत सावित है। यूरोपकी हालत कांचके प्याले-जैसी है। जमीनपर पटकते ही टुकड़े-टुकड़े हो जाता है। आप जरा एकाय कांचका प्याला जमीनपर पटककर तमाशा देखिए। यूरोपीय राष्ट्रोंके नकशोंके समान छोटे-वड़े टुकड़े हो जायंगे। लेकिन हम लोगोंने अपना पानी पीनेका सावित प्याला वड़ी हिफाजतसे रखा है। कोई सज्जन वंबई जाते हैं, वहां किरायेपर एक कमरा ले लेते हैं। अकेले एक मियां और अकेली एक वीवी—यह जनावका परिवार कहलाने लगा। वही हाल यूरोपीय राष्ट्रोंका है। यूरोप इमें सिखाता है कि अगर हम अहिंसाका मार्ग अपनायेंगे तभी एक राष्ट्रकी हैसियतसे जी सकेंगे। यह वात हमारी जनता वड़ी जल्दी समक्त जाती है। लेकिन हम शिक्षितोंके गले वह अवतक नहीं उतरती, क्योंकि हम पढ़े-लिखे लोग अंग्रेजोंके मानस-पुत्र जो ठहरे। अंग्रेजोंका हमपर वरदहस्त है। उन्होंने हमारे दिमागोंपर जादू कर दिया है। इसीलिए तो पूंजीका कहीं ठिकाना न होते हुए भी हम वड़े पैमानेपर उत्पादनकी लंबी-लंबी वार्ते किया करते हैं। हैसियत चरखा खरीदनेकी भी नहीं, पर वात करते हैं पुतलीघर खोलनेकी।

अंग्रेजी राजमें हमारी आम जनताका यह नुकसान हुआ है कि वह भूखों मरने लगी है और शिक्षित वर्गका नुकसान इस वृद्धि-पारतंत्र्यके रूपमें हुआ है। हम उनकी तीन करोड़की कितावें खरीदते हैं। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां स्वां प्रपन्नम्', कहकर, हाथ जोड़कर उन पुस्तकोंको पढ़ते हैं और तीन करोड़ रुपये गुरुदक्षिणामें देते हैं। उन्होंने हमारी वृद्धि स्व-तंत्र—याने अपने तंत्र (वत्त) में कर ली है। हमसे कहा जाता है कि उनसे शिक्षा लें जया शिक्षा लें? वहुत वड़े पैमानेपर हत्या करनेकी? क्या वह भी वड़े पैमाने पर उत्पादनका ही एक रूप समभा जाय ? हम उनसे क्या सीखें ? समाज शास्त्र सीखें ? जिन लोगोंने पैतीस करोड़ जनताको एकमें वांध रखा वे-समाजशास्त्र जानते हैं या वे, जो दो-दो, तीन-तीन करोड़के नन्हें-नन्हें राष्ट्र वनाकर आपसमें लड़ते-भगड़ते रहते हैं ? कहा जाता है कि किसी जमानेमें फ़ांसमें एक क्रांति हुई और उससे स्वतंत्रता, समता तथा वंधुताके सिद्धांत उत्पन्न हुए। उससे कितने ही पहले ये मुट्ठीभर पारसी इस देशमें आये और हमने उनकी रक्षाकी। तो क्या हम वंधुता जानते ही न थे ? ऐ यूरोप, तेरे पास ऐसा क्या है कि हम तुंभसे वंधुताका पाठ पढ़ें ? तूने हमको लूटा, क्या यही तेरी वंधुताका सबूत समभा जाय।

याद रिखए कि अगर आप हिंसाके फेरमें पड़े तो इस देशके यूरोपके समान छोट-छोटे टुकड़े होकर ही नहीं रहेंगे, विलक हमारी खास परिस्थितिके कारण टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। हमारा तो चूरा ही हो जायगा।

हमारी स्वतंत्रताकी प्रतिज्ञाके तीन भाग हैं। पहला—स्वतंत्रताकी आवश्यकता क्यों है, दूसरा—स्वतंत्रता जिस मार्गसे प्राप्त करनी है उस मार्गमें श्रद्धा, और तीसरा—हमारी साधन-सामग्री अर्थात् रचना-त्मक कार्यक्रम। अवतक दो भागोंका विवरण किया। अव रचनात्मक कार्यक्रमपर आता हूं।

रचनात्मक कार्यक्रममें हिंदू-मुस्लिम-एकता, अस्पृत्यता निवारण, ग्रामसेवा और खादी आदिका समावेश है।

मुख्य वात यह है कि हम सच्चे दिलसे और लगनसे काम करें। लोग कहते हैं, "तुम रचनात्मक कार्यक्रमपर जोर देते हो; लेकिन उधर जिन्ना क्या कहते हैं, अंबेडकरका क्या कहना है, वह भी तो सुनो। उसे सुनकर गुस्सा आता है। "अंबेडकर कहते हैं कि "इन छोगोंने पूनाका समभौता किया और इन्हीं वदमाद्योंने उसे तोड़ दिया।" हम कहते हैं, "हमने ईमानदारीसे उस समभौतेपर अमल करनेकी कोशिश की।" पर जरा वस्तुस्थित तो देखिए। जनतामें क्या हो रहा है ? दूरकी वात जाने दीजिए। सेवाग्राम और पौनारको ही ले लीजिए। पौनारमें कातनेके लिए जो लंड़के आते हैं उनमें कुछ हरिजन जड़के भी हैं। उनमें एक हरिजन लड़केसे मैंने कहा, "तू खाना पकाना जानता है?" उसने कहा, "नहीं"। मैंने कहा, "हमारे यहां रसोई बनाने आया कर, हम तुभे सिखा देंगे।" वह हमारे यहां रसोई बनाने आने लगा। मैं पौनारके कुछ लोगोंको न्योता देने लगा। शुरूमें जो दस-पांच लोग आये वे ही आये। अब कोई नहीं आता। मैं वहां गायके दूधसे घी बनाता हूं और मट्टा मुफ्तमें बांटता हूं। लेकिन मुफ्तका मट्टा लेनेके लिए भी कोई नहीं आता। यह हाल है!

अच्छा, हम कार्यकर्ता लोग भी लगनसे काम करते हों, सो वात भी नहीं है। किसी कार्यकर्त्तासे कहा जाय कि एक हरिजन लड़केको विलकुल अपने निजके बेटेके समान अपने परिवारमें रक्खो, तो वह कहता है कि यह वात हमारी स्त्रीको पसंद नहीं है, मेरी मां तो मानेगी ही नहीं। "स्त्रीको पसंद नहीं है, मां मानतो नहीं है" यह सब सही। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? यही कि हम हरिजनोंको दूर रखते हैं। इसलिए अंबेडकर तो मुभे अवतार ही लगता है। चाहे किसी प्रकारकी क्यों न हो, हरिजनोंमें वह चेतना तो पैदा करता है। वह हमारा भरोसा कैसे करे? "इसे पसंद नहीं है, वह मानता नहीं है", इन बातोंका मूल्य हमारे नजदीक हरिजनोंको अपनानेसे भी अधिक है। हम कहते हैं, हम हरिजनोंको अपने घरमें नहीं रख सकते, हम उनके घर भोजन नहीं कर सकते। इस तरह हृदयसे हृदय कैसे मिलेगा?

• समाजवादी कहता है, "तुम यह अस्पृश्यता-निवारणका भंभट ही छोड़ो। गरीवी और भूखके असल सवाल को लो।" मैं कहता हूं, "भाई, तुम्हारी युवित वड़ी अच्छी है, मैं उसे स्वीकार करनको भी तैयार हूं। लेकिन भाई मेरे. वह काम नहीं आयेगी। हिंदुस्तानसे भी ज्यादा कंगाल लोग दुनियामें और कहीं हैं? लेकिन मेरा मुफ्त दिया हुआ मट्ठा भी सवर्ण लोग लेनेको तैयार नहीं हैं। यह सवाल तुम्हारी तदवीरसे हल नहीं होंगा। तुम कहोंगे कि अब छुआछूत कम हो चली है। रेलमें, स्कूलोंमें

लोग छूत नहीं मानते। लेकिन इसमें तो बहुत-कुछ करामात अंग्रेजोंकी है। इसका यह अर्थ नहीं कि जनताने छूआछूत मानना छोड़ दिया है।"

# अञ्चमेधसहस्रोण सत्यं च तुलया धृतम्। अञ्चमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते॥

(हजारों अरुवमेघोंके साथ सत्य तोला गया; पाया गया की सत्य ही श्रेष्ठ है।) हरिजनोंके लिए वोडिंग खोलना, उन्हें छात्रवृत्तियां देना, ये सव बाह्य कृतियां अरुवमेघोंके समान हैं। ऐसे हजारों अरुवमेघ यज्ञोंकी अपेक्षा एक हरिजन लड़का अपने परिवारमें रखना—जिस प्रेमसे हम अपने कुटुवियोंसे पेश आते हैं उसी प्रेमसे उसके साथ व्यवहार करना—यह सत्य अधिक महत्त्व रखता है। हमें उसके सुख-दु:खमें शामिल होना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए और इस तरह उनकी स्थितिको ओढ़ लेना चाहिए।

हिंदू-मुस्लिम-एकताके सवालसे भी ऐसा ही खिलवाड़ किया जा रहा है। आज जो कुछ हो रहा है मैं उसे खिलवाड़ ही कहूंगा। एक कहता है, "तुम आपसमें लड़ते हो, इसलिए तुम्हें स्वराज्य नहीं मिलेगा।" दूसरा जवाव देता है, "स्वराज्य नहीं है इसीलिए तो आपसमें लड़ाई होती है।"— ऐसा तमाशा चल रहा है! जरा देहातमें जाकर देखिए। वहां हिंदू-मुसल-मानोंमें वैर नहीं है। सच पूछिए तो उनमें वैर है ही नहीं। कुछ महत्त्वाकांक्षी, वेकार और पढ़े-लिखे लोग दोनोंको लड़ाकर खिलवाड़ करते हैं। इन लोगोंके तीन विशेषण ध्यानमें रखिए—पढ़े-लिखे, महत्त्वाकांक्षी और वेकार। ये लोग हिंदू-मुसलमानोंको वरवस उभाड़कर उनके भगड़ोंका खिलौनेकी तरह उपयोग करते हैं।

इसका क्या इलाज किया जाय ? इलाज एक ही है। जहां कहीं ऐसी दुर्घटना हो जाय वहां जाकर हम अपने प्राण दे दें। यह उपाय देहातमें काम नहीं आ सकता, क्योंकि दंगे वहांसे शुरू नहीं होते। पढ़े-लिखे, बेकार और महत्त्वाकांक्षी लोग जहां दंगे कराते हैं—या उनके शब्दोंमें कहें तो 'व्यवस्था करते हैं'—वहां जाकर इसका प्रयोग करना चाहिए। इन व्यवस्थापकोंने दुनियाको परेशान कर डाला है। उनसे इतनी ही विनय है

कि "भाई यह धंया छोड़ो और खुद व्यवस्थित वनो।" लेकिन वे मानेंगे नहीं। इसलिए यही एक इलाज है कि जहां दंगा हो जाय वहां जाकर हम अप्रना सिर फुड़वा लें। सी-दो-सी शांतिपरायण लोगोंको ऐसे मौकों पर अपने सिर फुड़वा लेंने चाहिए।

इन भगड़ोंका कोई हद्दो-हिसाव हो नहीं। ये सिर्फ हिंदू-मुसलमानोंमें ही नहीं हैं। पहले बाह्मणेतर दल था ही। अब सुनते हैं, कोई मराठी-लीग भी स्थापित हुई है। भुखमरे टुकड़कोरोंका वाजार गर्म है। मैं जब बड़ौदेमें रहता था तो वहांका एक पारसी किसी त्यौहारके उपलक्षमें कभी-कभी भिखारियोंको अन्न वांटता था। उन टुकड़ोंके लिए वे आपसमें लड़ते थे। वही हाल यहां है। सरकारसे जो टुकड़े मिलेंगे उन्हें ये वीचमें ही हड़पना चाहते हैं। हमारे तत्त्वज्ञानमें मृत्युके डरको स्थान नहीं है। और अब रोटियोंके अभावमें भूखों मरनेका भी अभ्यास हमें हो गया है। इसलिए जहां दंगा हो रहा हो वहां हमें शांति-पूर्वक जाकर बैठ जाना चाहिए। इच्छा हो तो कातना शुरू कर देना चाहिए। इतना काफी है। हम लोगोंकी ऐसी घारणा हैं कि विना नारियल और सिंदूर चढ़ाये पूजा नहीं होती । नारियलकी जगह मौसंवी, नारंगी, आम आदि चढ़ानेसे काम नहीं चलता। नारियल और सिंदूर ही चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपना सिर फुड़वाकर अपना रक्त चढ़ायें तो पूजा पूरी हो जायगी। लेन-देनके समभौतोंसे इन भगड़ोंका निवटारा नहीं होगा। न 'छेन' चाहिए, न 'देन'। मुस्लिम लीगसे तसिफया कैसे किया जाय?

खादीके विषयमें भी लोग इसी तरह पूछते हैं। कहते हैं कि "खादी तो ठीक है; लेकिन यह कातनेकी वला आप क्यों लगा रहे हैं?" मैं कहता हूं कि, "क्या करूं? अगर कातनेके लिए न कहूं तो क्या सेवंई वनानेके लिए कहूं? आप तो कहते हैं न कि लोग भूखों मर रहे हैं? ऐसी हालतमें कुछ-न-कुछ निर्माण करनेकी किया ही राष्ट्रीय उपासना हो सकती है। इसीको आज अनुशासन कहते हैं। नहीं तो स्वराज्यके आंदोलनमें आप जनताको किस तरह शामिल करेंगे?" अगर कोई काम न हो तो सिर्फ मुभ-जैसा वात्नी

आदमी ही स्वराज्यका आंदोलन कर सकेगा-अर्थात् व्याख्यान दे सकेगा। लाखों, करोड़ों लोगोंको स्वराज्यके आंदोलनमें सीधे शामिल होनेकी कोई तरकींव निकालिए। जो तरकीव निकालें वह भी ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसे सहजमें समभ सकें। अखवारवालोंको जब कोई वात खास तौरपर लोगोंके सामने रखनी होती है तो वे एक-एक इंचके वड़े टाइपोंमें शीर्षक देते हैं। यूरोपमें तो अब सिर्फ शीर्षकोंसे ही काम नहीं चलता, चित्र देने पड़ते हैं। वहांके मजदूर चित्रोंपरसे समाचार भांप जाते हैं। तात्पर्य यह कि स्थूल, स्पष्ट और लोगोंका ध्यान आकृष्ट करने लायक चीज होनी चाहिए। तभी कुछ काम होगा। खादी और चरखा लोगोंकी समभमें आसानीसे आनेवाला, अहिंसक आंदोलनका प्रत्यक्ष चिह्न है। उससे सारे राष्ट्रमें स्फूर्तिकी आग फैल सकती है। अगर इस इमारतमें कल आग लग जाय तो इसके जलनेमें कितनी देर लगेगी ? आप ऐसा हिसाव न लगाइए कि इसमें पहली चिनगारी लगनेमें चालीस साल लगे तो सारी इमारत जलनेमें कितने साल लगेंगे। ऐसा ऊटपटांग त्रैराशिक आप न करें। इस इमारतमें आग लगनेमें चालीस साल भले ही लग गये हों, लेकिन उसके खाक होनेके लिए एक घंटा काफी है। इसलिए तोतेके समान कांतिके सिद्धांत रटने-रटानेसे काम नहीं चलेगा। सिर्फ तोता पढ़ानेसे राष्ट्र प्रज्वलित नहीं होते।

"इन्किलाव जिंदावाद' इत्यादि कई तरहके मंत्र अच्छे-अच्छे और पढ़े-लिखे आदमी भी रास्तेपर उच्चस्वरसे चिल्ला-चिल्लाकर पढ़ते हैं। पढ़े-लिखे लोग कहते हैं कि पुराने लोगोंको मंत्रोंमें वेहद विश्वास था। मेरी शिकायत यह है कि आप लोगोंका विश्वास मंत्रोंमें पुराने आदिमयोंकी विनस्वत कहीं अधिक है। स्वराज्यका मंत्र आप जनतातक कैसे पहुंचायेंगे? इसका एक ही रास्ता है—मंत्रके साथ तंत्र भी चाहिए। जनता के साथ संपर्क कायम रखनेके लिए मंत्रकी द्योतक किसी-न-किसी वाह्य कृतिकी जरूरत है। इतिहासमें इस वातके सबूत विद्यमान् हैं कि ऐसे तंत्रयुक्त-मंत्रसे समूचे राष्ट्र प्रज्वित हो उठते हैं।

आज हम क्या मांग रहे हैं ? हम आज ही स्वतंत्रता नहीं मांगते। यह 'सौदा' हम आज नहीं कर रहे हैं। हम इतना ही कहते हैं कि आप अपनी

नेक-नीयती सावित करनेके लिए इतना तो करें कि हमारी विधान पंचायतकी मांग मंजूर कर लें।

यह विधान-परिपद् नया है। आप सिर्फ शब्दोंसे चिपके न रिहए। स्वराज्य जब मिलेगा तब मिलेगा पर शब्दोंके जंजालसे तो आज ही छुटकारा पाइए। विधान-परिपद्की मांगका इतना ही मतलब है कि हरएक बालिग ज्यक्तिको मतदानका अधिकार हो, और वह किस तरहका राज्य चाहता है यह तय करनेकी उसे आजादी हो। अगर वह तय करे कि मौजूदा राज ही अच्छा है तो भी कोई हर्ज नहीं।

'हरिजन' में वापूके नाम एक अंग्रेजका लिखा पत्र छपा है । वह. कहता है कि सब लोगोंकी राय लेनेके फंफटमें पड़नेके बदले सवाने लोगोंकी सलाहसे इसका निर्णर्यं किया जाय। उसकी वात मुभ्ते भी जंचती है। 'आदमी पीछे एक राय', यह बात तो मुफ्तेभी बेतुकी-सी मालूम होती है। हरएकको एक ही राय क्यों ? एक ही सिर है इसलिए ? सिरकी तरफ व्यान गया इसलिए <sup>'फी आदमी'</sup> एक राय का नियम बना और अगर कानोंकी तरफ घ्यान जाता तो ? तव हरएककी दो-दो रायें होनी चाहिए, ऐसा कहते । "हरएकके दो कान होते हैं, इसलिए हरएकके दो रायें होनी चाहिए।" हरएकको एक ही रायका अधिकार होना चाहिए इसका मुभ्ने कोई सयुक्तिक कारण नजर नहीं आता, सिवा इसके कि हरएकको एक ही सिर होता है। क्योंकि हमारा यह अनुभव है कि एक मनुष्यमें जितनो वृद्धि होती है उसकी अपेक्षा दूसरेमें हजारगुनी अधिक होती है। फिर भी वापूने उस अंग्रेज सज्जनको जो जवाव दिया वह ठीक है। वापू पूछते हैं कि "ये सयाने लोग हैं कहां और उनका प्रमाण-पत्र क्या है?" यह सवाल मुभ्ते भी कुंठित कर देता है। मैं एक स्मयानेको दूसरे हजार आदिमयोंकी अपेक्षा अधिक महत्त्व देता हूं। लेकिन इस सयानेपनका प्रमाण-पत्र क्या हो ? आज तो यही परिभाषा हो गई है कि वायसराय जिसे प्रमाण-पत्र दे दें वहीं सयाना है। इस तरहके 'सयानोंने गोलमेज परिषद् में जो घपला किया उसे दुनिया जानती है। अगर यह कहा जाय कि जिसे कांग्रेस कहेगी वही सयाना समभा जाय, तो यह वात भी वहुतसे

लोग माननेको तैयार नहीं हैं। हम अपने घरों में भी यही करते हैं। जब किसी एककी या किसी बुजुर्गकी बात माननेके लिए परिवारके लोग तैयार नहीं होते तो हम सभीकी राय ले लेते हैं। वहीं अब तय किया गया है। विधान-पंचा-यतद्वारा हम इस प्रक्नका निपटारा करनेवाले हैं।

कहा जाता है कि इन निरक्षर लोगोंकी राय लेनेसे काम कैसे चलेगा? मैं कहता हूं कि लिखने-पढ़नेका यह व्यर्थ वोलवाला क्यों? विना तकलीफ दूसरे लोगोंके भेजोंमें ज्ञान ठूंस देनेकी आलसी लोगोंकी हिमाकतका नाम है लिखना-पढ़ना। इस लिखने-पढ़नेसे बहुत नुकसान हुआ है। सेगांवके महात्मा गांधी किशोरलाल भाईसे कुछ कहना चाहते हैं तो एक पुरजेपर लिखकर वंद लिफाफों भेजते हैं। वह लिफाफा लेकर एक अनाड़ी आदमी किशोरलाल भाईको दे देता है और वे वापूकी वात समक्त लेते हैं। वचपनमें इम 'वोलती चिपटी' (टाकिंग चिप) का किस्सा पढ़ा करते थे। लोग कहते हैं कि "देखो क्या चमत्कार है! पढ़ने-लिखनेकी कलाकी वदौलत चिपटियां भी बोलने लगीं।" मेरी यह शिकायत है कि सिर्फ चिपटियां ही वोलनेवाली नहीं हुई, विलक्त वोलनेवाले चिपटियों जैसे गूंगे हो गये। अगर लिखनेकी कला न होती तो गांधीजीको अपनी जगह छोड़कर किशोरलाल भाईके पास जाना पड़ता। लेकिन हमेशा ऐसा करना मुक्किल हैं। इसलिए दूसरा उपाय यह करना पड़ता। कि उन्हें अपने आसपासके लोगोंको अच्छी तरह समक्ता-बुक्ताकर होशियार वनाना पड़ता कि वे ठीक-टीक संदेशा पहुंचा सकें। लेकिन लिखनेकी कलाकी

<sup>\*</sup> दक्षिण अफ्रीकामें एक अंग्रेजको दूसरे अंग्रेजके पास एक छोटा-सा संदेश भेजना था। लिखने-लिखानेका सामान पास था नहीं। एक चिपटी (लकड़ोके टुकड़े) पर लिखकर वहांके एक आदिमवासीको दे दिया। उसने हाथमें लेकर पूछा, "क्या कहना होगा?" साहब बोला, "यह चिपटी बोल देगी।" पानेवालेने कहा, "ठीक है, समभ गया।" आदिमवासीके समभा, चिपटीने इसे बोल दिया। इससे इस 'बोलती चिपटी' पर उसे बड़ा अचरज हुआ।

वदौलत आदिमियोंका काम चिपिटियां बनानेसे चल सकता है। गांधीजीके पास जितने बेवकूफ आदमी रह सकते हैं उतने क्या कभी प्राचीन ऋषियोंके पास रह सकते थे? आज चिट्ठीके जिस्से गांधीजीकी बात बीचके आदिमियोंको लांघकर मेंडकके समान छलांग मारकर किशोरलाल भाईके पास पहुंच जाती है। "हिंदुस्तानके लोग भेड़-वकरियोंकी भांति अपढ़ हैं, तभी तो तीन-चार लाख गोरे उनपर राज्य कर सकते हैं। इतनी तो भेड़ें भी कोई नहीं संभाल सकता।" इस तरहकी बातें में अकसर व्याख्यानोंमें सुनता हूं। मेरा जवाब यह है कि अगर हिंदुस्तानके लोग भेड़ होते तो उनकी देखभालके लिए बहुत-से लोगोंकी जरूरत पड़ती। वे आदमी हैं—और जिम्मेदार और समभदार आदमी हैं—इसलिए उनकी राज्य-व्यवस्थाके लिए बहुत आदिमियोंकी जरूरत नहीं। ये फालतू तीन-चार लाख गोरे जब नहीं थे तब भी उनका राज्य खूब अच्छी तरह चलता था।

यहांके लोग अपढ़ भले ही हों, लेकिन अजान नहीं हैं। हमारे यहां इस पर कभी बहस नहीं हुई कि स्त्रियोंको मतदानका अधिकार हो या नहीं। यूरोपमें स्त्रियोंको मतदानके अधिकारके लिए पुरुपोंसे लड़ना पड़ा। हमारे यहां एनी वेसेंट और सरोजिनी देवीका कांग्रेसका अध्यक्षपद प्राप्त करना स्वाभाविक माना गया।

मतलव यह कि यहांके लोग समभदार और अनुभवी हैं। पड़े-लिखे: न हों, तो भी विवान-पंचायतके लिए प्रतिनिधि चुननेके लायक हैं.। फरवरी, १९४०

#### : २८ :

## खादी और गादीकी लड़ाई

सोनेगांवकी खादी-यात्रामें शिष्ट लोगोंके लिए गादी (गद्दी) विछाई गई थी। 'शिष्ट' की जगह चाहे 'विशिष्ट' कह लीजिए, क्योंकि वहां जो दूसरे लोग आये थे वे भी शिष्ट तो थे ही। उस मौकेपर मुक्ते कहना पड़ा या कि खादी और गादीकी अनवन है, दोनोंकी लड़ाई है और अगर इस लड़ाईमें गादीकी ही जीत हीनेवाली हो तो हम खादीको छोड़ दें।

लोग कहते हैं, 'खादीकी भी तो गादी वन सकती है ?' हां, वन क्यों नहीं सकती ? अंगूरसे भी शराव वन सकती है। लेकिन वनानी नहीं चाहिए और वनानेपर उसे अंगूरमें शुमार न करना ही उचित है।

हमें ध्यान देना चाहिए भावार्थकी तरफ। वीमार, कमजोर और बूढ़ोंके लिए गादी का इंतजाम किया जाय तो वात और है। लेकिन जो शिष्ट समभे जाते हैं उनमें और दूसरोंमें फर्क करके उनके लिए भेद-दर्शक गद्दी-तिकयेका आसन लगाना विलकुल दूसरी ही चीज है। इस दूसरी तरहकी गादी और खादीमें विरोध है।

वास्तवमें तो जो गादी हमेशा आलसी लोगों और खटमलोंकी सोहवत करती है उसे शिष्ट जनोंके लिए विछाना उनका आदर नहीं विल्क अनादर करना है। लेकिन दुर्भाग्यवश शिष्ट लोग भी इसमें अपना अपमान नहीं समभते। हमने तो यहांतक कमाल कर दिया कि शंकराचार्यकी भी गद्दी वनानेसे वाज नहीं आये! शंकराचार्य तो कह गये—"कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः"—"लंगोटिये ही सबसे बड़मागी है।" और किसीको यह वात चाहे जंचे या न जंचे, कम-से-कम आचार्य के भक्तोंको तो जंचनी चाहिए।

राष्ट्र ऊपर उठते हैं और गिरते हैं। लेकिन आलस्य, विलासिता और जड़ता कभी ऊपर उठती ही नहीं। शिवाजी महाराज कहा करते थे कि "हम तो धर्मके लिए फकीर वने हैं।" लेकिन पेशवा तो पानीपतकी लड़ाई के लिए भी सकुटुम्ब, सपरिवार गये, मानो किसी वरातमें जा रहे हों। और वहांसे कार्यसिद्धिसे हाथ धोकर अपना-सा मुंह लेकर लौटे। गिवनने कहा है—"रोम चढ़ा कैसे?" "सादगीसे"; "रोम गिरा कैसे?" "भोग-विलाससे।"

कुछ साल पहले, असहयोगके आरंभकालमें, देशके युवकों और यूढ़ोंमें

पुरुषों और स्त्रियोंमें, त्यागवृत्ति और वीरताका संचार होने लगा था। सत्रह-सत्रह आने गजवाली खादी—टाट-जैसी मोटी—लोग वड़े अभिमानसे वेचते ये और खरीदनेवाले भी अभिमानसे खरीदते थे। आगे चलकर धीरे-धीरे हम खादीका कुछ और ही ढंगसे गुणगान करने लगे। खादी वेचनेवाले गर्वसे कहने लगे, "देखिए अव खादीमें कितनी तरक्की हो गई है। विलकुल अप-टू-डेट—अद्यतन पोशाक, विलासी, भड़कीली, महीन, जैसी आप चाहें खादीकी वनवा लीजिए। और सो भी पहलेकी अपेक्षा कितने सस्ते दामोंमें!" खरीदार भी कहने लगे, "खादीकी प्रतिष्ठा इसी तरह दिन-दूनी रात-चौगुनी वड़े और एक दिन वह मिलके कपड़ेकी पूरी-पूरी वरावरी करे।" लेकिन उनकी समभमें यह मोटी-सी वात न आती थी कि यदि खादीको मिलके कपड़ेकी हो वरावरी करनी है तो फिर खादी की जरूरत ही किसलिए है? मिलें हो क्या बुरी हैं? वैद्य अपनी दवाईकी तारीफ करने लगा, "विलकुल सस्ती दवाई है, न परहेजकी जरूरत, न पथ्यकी।" मरीज आ गया चकमेंमें। लेकिन वेचारा यह भूल गया कि "पथ्य-परहेज नहीं तो फायदा भी नहीं।"

कोई गलत अर्थ न समभे। कहनेका यह मतलव कतई नहीं है कि मज-दूरोंको पूरी-पूरी मजदूरी देकर खादी सस्ती करना हमारा कर्त्तव्य नहीं है। यह भी कोई नहीं कहता कि खादी सब लोगोंकी सब तरहकी जरूरतें पूरी न करे। प्रश्न केवल इतना ही है कि खादीका गौरव किस बातमें है ? किसीकी आंखें विगड़ गई हों तो उसे ऐनक जरूर देनी चाहिए। लेकिन ऐनंकधारीको देख उसे 'पद्मलोचन' कहकर उसकी बड़ाई तो नहीं की जा सकती।

यहां एक प्रसंग महज ही याद आ रहा है। एक रिसक दृष्टिवाला कला-घर एक वार पंडरपुर जाकर विठोवाके दर्शन कर आया। मुफसे कहने लगा "विठोवाके सारे भक्त उनके रूपकी प्रशंसा करते नहीं अवाते; उनके उद्घोप (स्लोगंस) सुन-सुनकर तो जी ऊव गया। लेकिन मुफ्ते तो उस भूर्तिको देखकर कहीं भी सुन्दरताका खयाल नहीं आया। एक निरावेडील पत्थर नजर आया। मूर्त्तिकार और भक्तगण दोनों, मुफ्ते तो ऐसा लगता है कि, यदृच्छा-न्छाभसे ही संतुष्ट हो गये। पंचतंत्रवाले किस्सेमें जिस तरह उन तीन धूर्तोने सिर्फ वार-वार कह-कहकर बकर को कुत्ता वना दिया, ठीक उसी तरह इन लोगोंने चिल्ला-चिल्लाकर एक वेडौल पत्थरमें सुन्दरता निर्माण करनेकी ठान ली है।" मैंने जवाव दिया, "हां, यही वात है। इस संसारकी भीमा नदीमें गोते खानेवालोंको उवारनेका जिसने प्रण किया है उसे तो मजबूत, वृढ़, ठोस और हट्टा-कट्टा ही होना चाहिए। वह यदि शेष-शय्यापर लेटनेवाले या पंचायतनका ठाट जमाकर तसवीर खिचवानेके लिए आसन लगानेवाले देवताकी सुन्दरताका अनुकरण करे तो क्या यह उसे शोभ। देगा?" रामदास 'ने सिखाया है—"मनुष्यके अंतरंगका शृंगार है चातुर्य, वस्त्र तो केवल वाहरी सजावट है। दोनोंमें कौन-सा श्रेष्ठ है, इसका विचार करो।" इसलिए शिवाजीको हट्टे-कट्टे मावलों-जैसे साथी मिले।

मेरा समाजवादी दोस्त कहेगा, "तुम तो वस वही अपना पुराना राग अलापने लगे। वस, फिर उसी दिरद्रनारायणकी पूजामें मगन हो गये! यहां दिरद्रताके पुजारी नहीं हैं। अपने राम तो वैभवके आराधक हैं।" में उससे कहना चाहता हूं, "मेरे दोस्त, इस तरह अक्लके पीछे लट्ठ लेकर मत पड़ो। हम कव दारिद्रचको नारायण कहते हैं? हम तो 'दिर्द्रि' को नारायणके नामसे पुकारते हैं। और 'दिर्द्रि' को नारायण नाम दिया, इसका यह मतलव थोड़े ही है कि धनिंक 'नारायण' नहीं हो सकता? यदि मैं कहूं कि 'मैं ब्रह्म हूं' तो इसका यह अर्थ थोड़े ही है कि 'तुम ब्रह्म नहीं हो?' वस, अब तो संतोष हुआ? दिरद्र भी नारायण है और श्रीमान् भी। दिद्रनारायणकी पूजा उसकी दिरद्रता दूर करनेसे पूरी होती है और श्रीमन्नारायणकी पूजा उसे सच्चे ऐश्वर्यका अर्थ समभाकर उसका त्याग करवानेसे होती है और जब किसी मूर्ख-नारायणसे पाला पड़े तो उसकी पूजा इस प्रकार विक्लेपण करके समभानेसे होती है! क्यों, ठीक है न?"

लेकिन, इस यथार्थ विनोदको जाने दीजिए। अगर समाजवादी दोस्तको वैराग्य नहीं सुहाता तो वैभव ही मही। वैभव किसे कहना चाहिए और वह कैसे प्राप्त किया जाता है, इन वातोंको भी रहने दीजिए। लेकिन समाजवादी कम-से-कम साम्यवादी तो है न? दो-चार आदिमयोंको नरम-नरम गार्दी मिले और वाकी सवको टाटके चीथड़े या घूल नसीव हों, वह तो उसे नहीं भाता न? जब मैंने खादी और गादीकी लड़ाईकी वात छेड़ी तो मेरे मनमें यह अर्थ भी तो था ही। सब लोगोंके लिए गादी लगाई गई होती तो दूसरा ही सवाल खड़ा होता। लेकिन यह मुमकिन नहीं था। और मुमकिन नहीं था इसीलिए मुनासिव भी नहीं था, यह घ्यानमें आना जरूरी था।

आजकल हमारे कुछ दोस्तोंमें एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर विषम व्यवहारका वड़ा जोर है। साम्यवाद और विषम व्यवहार वड़े आनंदसे साथ-साथ चल रहे हैं। फैजपुरके वाद हरिपुराकी कांग्रेसने विपमताकी दिशामें एक कदम और आगे वढ़ाया। अध्यक्ष, विशिष्ट पुरुष, वड़े नेता, छोटे नेता, प्रतिनिधि, माननीय दर्शकगण और देहाती जनता—इन सबके लिए वहां दर्जे वार प्रवंच किया गया था। गांधीजीके लिए यह दारुण दुः वका विषय था, यह वात जाहिर हो चुकी है। यह विषम व्यवहार खास मौकोंपर ही होता हो, सो वात भी नहीं। हमारे जीवन और मनमें उसने घर कर लिया है। "मजदूरोंको पूरा-पूरा वेतन दिया जाना चाहिए या नहीं", इस विषयपर वहस हो सकती है; पर, "व्यवस्थापकोंको पूरा वेतन दिया जाय या नहीं", इसकी बहस कोई नहीं छेड़ता। जिन्हें हम देहातकी सेवाके लिए मेजते हैं उन्हें अपना रहन-सहन ग्राम-जीवनके अनुकूछ वनानेकी हिदायतें देते हैं। उन्हें देहातमें भेजने और हिदायतें देनेको तो हम तैयार रहते हैं, लेकिन हमें इस वातकी तो क्या, तिनक भी अनुभूति नहीं होती कि स्वयम् हमको भी अपनी हिदायतोंके अनुसार चलनेकी कोशिश करनी चाहिए। साम्यकी भेदसे दुश्मनी है, लेकिन विवेकसे तो नहीं है ? इसीलिए वृद्धोंके लिए गादी हमने मंजूर करली है। इसी तरह देहातकी सेवाके लिए जानेवाले--युवक कार्यकर्त्ता और उन्हें वहां भेजनेवाले वुजुर्ग नेताओंके जीवनमें थोड़ा वहुत फर्क होना न्याय-संगत है और विवेक उसे मंजूर करेगा। इसीलिए -साम्य-सिद्धांतोंकी भी उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं रहेगी। लेकिन आज जो फर्क पाया जाता है वह थोड़ा-बहुत नहीं है। अक्सर वह बहुत मोटा, नजरमें सहज ही आनेवाला ही नहीं विन्क चुभनेवाला होता है। इस विपम

वैभवका नाम गादी है। और इस गादीसे खादीकी दुश्मनी और लड़ाई है।

हाल ही में आश्रममें एक वातकी चर्चा हो रही थी। आश्रमकी आवादी वढ़ रही है, इसलिए अंब नई जगह मोल लेकर ग्राम-रचना-शास्त्रके अनुसार व्यवस्थित नकशा बनाना चाहिए। बुनकर, कातनेवाले, वढ़ई आदि मजदूर और व्यवस्थापक-वर्ग, परिवार, दफ्तरके कार्यकर्त्ता, आश्रमवासी, मेहमान आदिके लिए किस प्रकारके मकान बनवाने चाहिए, यह मुफसे पूछा गया। पूछनेवाला खुद साम्यपूजक तो था ही, और मैं साम्यवादी हूं यह भी जानता था। मैंने कुछ मन-ही-मन और कुछ प्रकट रूपमें कहा—"मैं दाल हजम नहीं कर सकता, इसलिए दही खाता हूं। मजदूरको दहीका शौक तो है, लेकिन वह दाल हजम कर सकता है। इसलिए दालसे काम चला लेता है। इतनी विषमता तो हम विवेककी दुहाई देकर हजम कर गये। लेकिन क्या हमारे लिए मकान भी भिन्न-भिन्न प्रकार का होना जरूरी है? जिस तरह मकानमें मजदूर अपनी जिंदगी वसर करता है, उसी तरहका मकान मेरे लिए भी काफी क्यों नहीं हो सकता? या फिर, उसका भी मकान मेरे मकानके समान क्यों न हो?"

आप चाहे वैराग्यका नाम लें चाहे वैभवका, विषमताको वर्दास्त हरगिज न कीजिए। इसीका नाम है "आत्मौपम्य"। सच्चा साम्यवाद यही है। उसपर तुरंत अमल किया जाना चाहिए। साम्यवादका कोई महत्त्व नहीं है; महत्त्व है "तत्काल साम्यवाद" का। साम्यवादको तुरंत कार्यान्वित करनेकी सिफतका नाम अहिंसा है। अहिंसा हरएकसे कहती है कि "तू अपने-आपसे प्रारंभ कर दे तो तेरे लिए तो आज ही साम्यवाद है" अहिंसाका चिह्न है खादी। खुद खादी ही अगर भेदभाव सहे, तव तो यही कहना होगा कि उसने अपने हाथों अपना गला घोंट लिया।

इस सारे अर्थका संग्राहक सूत्र-वाक्य है—खादी और गादीकें लड़ाई है।

#### ः २९ :

## निर्दोप दान और अेष्ठ कला का प्रतीक--खादी

खादी पहननेमें महान् धर्म है। हम लोगोंमें धर्म करनेकी वृत्ति है। दान करनेकी वृत्ति भी है। यह बहुत अच्छी वात है। इस भूमिमें अनेक साधु-संत पैदा हुए और उन्होंने भारतीय जीवनको दान-भावनासे भर दिया है। आप सब सालभरमें कुछ-न-कुछ दान करते हैं, धर्म करते हैं। लेकिन दान करते समय आप कभी विचार भी करते हैं ? आज तो हमने विचारसे इस्तीफा हो दे दिया है। विवेक अब हमारे पास रहा ही नहीं। विचारका चिराग वुफ जानेसे आचार अंधा हो गया है। मेरे नजदीक विचार या वृद्धिकी जितनी कीमत हैं उतनी तीनों लोकमें और किसी चीजकी नहीं है। वृद्धि बहुत वड़ी चीज है। आप जब दान देते हैं तो क्या सोचते हैं? चाहे जिसे दान दे देनेसे क्या वह धर्मकार्य भली-भांति हो जाता है? दान और त्यागमें भेद है। हम त्याग उस चीजका करते हैं जो बुरी होती है। अपनी पवित्रताको उत्तरो-त्तर वढ़ानेके लिए हम उस पवित्रतामें बाघा डालनेवाली चीजोंका त्याग करते हैं। घरको स्वच्छ करनेके लिए कूड़े-करकटका त्याग करते हैं, उसे फेंक देते हैं। त्यागका अर्थ है फेंक देना। लेकिन दानका मतलव फेंकना नहीं है। हमारे दरवाजेपर कोई भिखारी आ गया कोई वावाजी आ गये, दे दी उसे एक मुट्ठी अन्न या एकाथ पैसा-इतनेसे दानिकया नहीं होती। वह मुट्ठीभर्रे अन्न आपने फेंक दिया, वह पैसा फेंक दिया। उस कर्ममें लापरवाही है। उसमें न तो हृदय है और न वृद्धि। वृद्धि और भावनाके सहयोगसे जो किया होती है वही सुन्दर होती है। दानके मानी 'फेंकना' नहीं वल्कि 'बोना' है।

वीज वोते समय जिस तरह हम जमीन अच्छी है या नहीं इसका विचार करते हैं, उसी तरह हम जिसे दान देते हैं वह भूमि, वह व्यक्ति, कैसा है इस तरफ घ्यान चाहिए। किसान जब वीज वोता है तो एक दानेके सौ दाने करनेके खयालसे वोता है। वह उसे बड़ी सावधानीसे वोता है। घरके टाने

खेतमें वोता है। उन्हें चाहे जैसे वेतरतीव वर्षर नहीं देता। घरके दाने तो कम थे लेकिन वहां खेतमें वे सौ गुने वढ़ गये। दान-क्रियाका भी यही हाल है। जिसे हमने मुट्ठी-भर दाने दिये, क्या वह उनकी कीमत वढ़ायेगा ? क्या वह उन दानोंकी अपेक्षा सौ गुने मूल्यका कोई काम करेगा? दान करते समय लेनेवाला ऐसा ढूंढ़िए जो उस दानकी कीमत बढ़ाए। हम जो दान करें वह 'ऐसा हो जिससे समाजको सौ गुना फायदा पहुंचे। वह दान ऐसा हो जो समाजको सफल वनाय। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि उस दानकी चदौलत समाजमें आलस्य, व्यभिचार और अनीति नहीं वढ़ेगी। आपने एक आदमीको पैसे दिये, दान दिया और उसने उनका दूरपयोग किया, उस दानेके बलपर अनीतिमय आचरण किया, तो उस पापकी जिम्मेदारी आपपर भी है। उस पापमय मनुष्यसे सहयोग करनेके कारण आप भी दोषभागी वने। आपको यह देखना चाहिए कि हम असत्य, अनीति, आलस्य, अन्यायसे सहयोग कर रहे हैं या सत्य, उद्योग, श्रम, लगन, नीति और चर्मसे। आपको इस वातका विचार करना चाहिए कि आपके दिये हुए चानका उपयोग होता है या दुरुपयोग। अगर आप इसका खयाल न रखेंगे तो आपकी दान-किया का अर्थ होगा किसी चीजको लापरवाही से फेंक देना। हम जो दान देते हैं उसकी तरफ हमारा पूरा-पूरा घ्यान होना चाहिए। दानका अर्थ है वीज वोना। आपको यह देखना चाहिए कि यह वीज अंकुरित होकर इसका पौधा वढ़ता है या नहीं ।

तगड़े और तंदुरुस्त आदमीको भीख देना, दान करना अन्याय है। कर्महीन मनुष्य भिक्षाका, दानका अधिकारी नहीं हो सकता।

भगवान्का कानून है कि हरएक मनुष्य अपनी मेहनतसे जिये। दुनियामें विना शारीरिक श्रमके भिक्षा मांगनेका अधिकार केवल सच्चे संन्यासीको है। सच्चे संन्यासीको—जो ईश्वर-भिक्तके रंगमें रंगा हुआ है ऐसे संन्यासीको—ही यह अधिकार है। क्योंकि ऊपरसे देखनेमें भले ही ऐसा मालूम पड़ता हो कि वह कुछ नहीं करता, फिर भी दूसरी अनेक वातोंसे वह समाजकी

सेवा किया करता है। पर ऐसे संन्यासीको छोड़कर और किसीको मी अकर्मण्य रहनेका अधिकार नहीं है। दुनियामें आलस्य बढ़ाने-सरीखा दूसरा भयंकर पाप नहीं है।

आलस्य परमेश्वरके दिये हुए हाथ-पैरोंका अपमान है। अगर कोई अंघा हो तो उसे रोटो तो मुक्ते देनी चाहिए, लेकिन उसको भी सात-आठ घंटे काम दूंगा ही। उसे कपास लोइनेका काम दे दूंगा। जब एक हाथ थक जाय तो दूसरा हाथ काममें लाये और इस तरह वह आठ घंटे परिश्रम करे और मेहनतकी रोटो खाये। अंधे, लूले और लंगड़े भी जो काम कर सकें वह काम उनसे कराके उन्हें रोटो देनी चाहिए। इससे श्रमकी पूजा होती है और अन्नकी भी। इसलिए जिसे आप दान देते हैं वह कुछ समाज-सेवा, कुछ उपयोगी काम करता है या नहीं, यह भी आपको देखना चाहिए। उस दानको वोया हुआ वीज समिक्ए। समाजको उसका पूरा-पूरा बदला मिलना जकरी है। अगर दाता अपने दानके विषयमें ऐसी दृष्टि नहीं रखेगा तो वह दान धर्मके वदले अवर्म होगा। अविवेक या निरी लापर-वाहीका काम होगा।

हर किसीको कुछ-न-कुछ दे देनसे, भोजन करानेसे, विना विचारे दान-धर्म करनेसे अनर्थ होता है। अगर कोई गोरिक्षणो या गोशालाको कुछ देना चाहता है तो उसे देखना चाहिए कि क्या उस गोशालासे अधिक दूध-वाली गायें निकलनेवाली हैं? क्या वहां गायोंकी नस्ल सुधारनेकी भी कोशिश होती है? क्या वन्चोंको गायका सुन्दर और स्वच्छ दूध मिलता है? क्या वहांसे अच्छी-अच्छी जोड़ियां खेतीके लिए मिलती हैं? क्या गोरक्षण और गोवर्धनकी वैज्ञानिक छानवीन वहां होती है? जहां मिरियल गायोंकी भरमार है, बेहद गंदगीसे सारी हवा दूषित हो रहा है, ऐसे गिजरा-पोल रखना दान-धर्म नहीं है। किसी भी संस्था या व्यक्तिको आप जो कुछ देते हैं उससे समाजको कहांतक लाभ होता है, यह आपको देखना ही चाहिए। हिंदुस्तानमें दान-वृत्ति तो है, लेकिन उसमें विवेक-विचार न होनेके कारण समाज समृद्ध और सुन्दर दिखनेके बजाय आज निस्तेज, दवा हुआ और रोगी दिखाई देता है। आप पैसे फेंकते हैं, बोते नहीं है। इससे न इहलोक वनता है, न परलोक, यह आप न भूलें।

दानका भी एक शास्त्र है! वह कोई विवेकशून्य किया नहीं है। खादी पहनकर हम इस दान-कर्मको वड़े उत्कृष्ट ढंगसे संपन्न कर सकते हैं। मैं यह आपको समभा दूंगा। आपकी बुद्धिमें न्यायसंगत जंचे तभी आप इसे मानें। आप लोगोंमें बहुतेरे व्यापारी हैं। और व्यापारी तो वड़े हिसाबी होते हैं। मुभे हिसाबी आदमी वहुत पसंद हैं। हिसाबी वृत्तिका अर्थ है हरएक वस्तुकी उपयोगिता देखना। यह आध्यात्मिक चीज हैं। साधु-संतोंकी ऐसी कई कथाएं हैं कि वे एक-एक पाईके हिसाबके लिए रातभर जागते रहे। परमार्थका मतलव है वहुत उत्कृष्ट हिसाब। परमार्थके मानी बावलापन नहीं हैं। परमार्थ बहुत श्रेष्ठ व्यापार है। उसका अर्थ है हरएक कियाकी ओर विचारपूर्वक देखना। मैं आज आप लोगोंको जमा-खर्च लिखना सिखानेवाला हूं। आप कहेंगे, "लीजिए, यह वावाजी अब हमें हिसाब रखना सिखायेंगे? यहां तो सारी उम्र जमा-खर्चमें ही गुजरी है।" लेकिन मैं फिर साफ-साफ कहता हूं कि आप जमा-खर्च नहीं जानते। यह आपको मुभसे सीखना चाहिए।

लोग कहते हैं कि खादी महंगी होती है। मैंने दोपहरको कुछ मित्रोंको हिसाव करके दिखा दिया कि वह महंगी नहीं है। उन्होंने मुफे आंकड़े वतलाये। सालमें अगर मिलका कपड़ा १०) का खरीदना पड़े तो उतनी ही खादीके दाम १५) हो जाते हैं। मतलव यह कि हर महीने साढ़े छः आने ज्यादा देने पड़ते हैं। यानी हर रोज करीव ढाई पाई, अर्थात् लगभग कुछ नहीं। जो जनता स्वराज्य प्राप्त करना चाहती है वह अगर रोज ढाई पाई भी न दे सकती हो और पांच तोले अधिक वजन होनेके कारण खादी न वरत सकती हो, तो वह साफ शब्दों में यही क्यों नहीं कह देती कि हमें न स्वराज्यकी चाह है और न स्वतंत्रताकी। लेकिन इसे जाने दीजिये। मैं दूसरी ही वात कहूंगा। आप जब मिलका कपड़ा खरीदते हैं तो १०) कपड़े खाते खर्च

लिखते हैं और खादी खरीदते हैं तो लिखते हैं १५) कपड़े खाते नाम। लेकिन में कहता हूं कि खादीका हिसाव लिखने में आपको १५) खादी-खाते खर्च नहीं लिखना चाहिए। १५) के दो भाग की जिए। १०) का कपड़ा और ५) दान-धर्म, कुल मिलाकर १५ ) इस तरह हिसाव लिखिए। आपको जो ५ ) अधिक देने पड़े वे दूर रहनेवाले श्रमिकोको मिले। यह वास्तविक दान-धर्म हैं। खादी कितने लोगोंको आश्रय दे सकती है, इसका विचार कीजिए। हमारे देशकी मिलें तिहाई हिंदुस्तानके कपड़ोंकी जरूरत पूरी करती हैं। अगर हम यह समक्र लें कि उनमें पांच लाख मजदूर काम करते हैं तो हिंदुस्तानकी मिलोंका कपड़ा खरीदनेसे पांच लाख मजदूरोंको रोजी मिलती है। सारे हिंदुस्तानकी जरूरत पूरी करने लायक कपड़ा तैयार करनेका वे इरादा करलें तो १५ लाख मजदूरोंको काम मिल्लेगा। परन्तु खादी?—खादी करोड़ों मजद्रोंको काम दे सकती है। अगर हम विलायती कपड़ा विलकुल न खरीदें तो मिलके जरिये १५ लाख मजदूरोंको काम दे सकते हैं। लेकिन अगर खादी मोल लें तो करोड़ों मजदूरोंको काम दे सकते हैं। खादी न खरीदना करोड़ों लोगोंके मुंहका कौर छीन लेनके वरावर है। आधुनिक अर्थशास्त्रका सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि संपत्तिका जितना वितरण हो उतना ही समाजका कल्याण होगा। किसी एकके पास दौलत न रहने पाये, वह वंट जानी चाहिए। यह वात खादी के द्वारा ही हो सकती है। मिलका पैसा मिल-वाले और उसके हिस्सेदारोंकी जेवमें जाता है। खादीके द्वारा उसका वितरण होता है। आना-आना, आध-आध आना उन गरीवोंको मिलेंगा जो सारे देशमें फैले हुए हैं। रत्ती-रत्ती या पाई-पाईका ही फायदा क्यों न हो, लेकिन सबका होगा, जैसे वृष्टिकी वूंदें होती हैं। किसी नलकी घार कितनी ही मोटी और वेगवती क्यों न हो, वह एक ही जगह वड़े जोरसे गिरती है, सारी पृथ्वीको हरियालीसे सुशोभित करनेकी शक्ति उर्समें नहीं है। वर्पा रिम-भिम-रिमिभम पड़ती है, लेकिन वह सर्वत्र पड़ती है, मिट्टीके कण-कणको वह अलंकृत करती है। सूर्यका प्रकाश, हवा, वर्षा, ये सव परमात्माकी ऐसी महान् देनें हैं जो सबको मिलती हैं। खादीमें भी यही खूबी है। जो दैवी गुण, जो

च्यापकता वृष्टिमें है, वही खादीमें भी है।

हमारे शास्त्रकारोंने दानकी न्याख्या ही "दानं संविभागः" की हैं। दानका अर्थ है जो एक जगह इकट्ठा हो उसे सर्वत्र सम्यक् बांट देना। यह किया खादीके द्वारा ही सम्पन्न होती है। महाभारतमें अर्थशास्त्रका एक महान् नियम बताया गया है, न्यापक और सनातन अर्थशास्त्रके स्वरूपका वर्णन किया गया है। "दिरद्वान् भर कौन्तेय, मा प्रयच्छेक्वरे धनम्"—"जो महेक्वर है, श्रीमान् है, उसे दान न दो, बिल्क जो दिरद्वी है, उसकी जरूरत पूरी करो।" श्रीमानोंके भरणकी जरूरत नहीं है, जो दिरद्वी हैं उनके पेटके गढ़ेको पाटना है। उनको भर दो। यह सनातन सत्य है। आप जरीकी ज्ञाल या मिलका कपड़ा खरीदते हैं तो पैसा श्रीमान्की तिजोरीमें जाता है। जो गलेतक ठूंस चुका है और खाखाकर ऊव गया है, उसीको आपने फिर रवड़ी खिला दी। यह तो अधर्म हुआ, अन्याय हुआ। परन्तु यदि आपने खादी खरीद ली तो वह घेला-पैसा दिरद्रनारायणके घरमें जायगा। महाभारत और शास्त्रकार यही तो कहते हैं।

कोई-कोई कहते हैं, खादी में कला नहीं है। उसमें तरह-तरहके रंग नहीं हैं। जो ऐसा कहते हैं, वे कलाका अर्थ ही नहीं समभते। में भी कलाकी कढ़ करनेवालोंमेंसे हूं। एक बार मैं अपने एक मित्रके घर गया। वह मित्र पैसे वालाया। उसने पचास रुपये में एक सुन्दर चित्र खरीदा था। उस चित्रके रंग वह मुक्ते दिखा रहा था। एक जगह वहुत ही सुहावना गुलावी रंग था। उसे दिखाकर वह बोला, "कैसा सुन्दर है? क्यों!" मैंने जवाब दिया, "ऊंऽऽहूंऽ"। उसने कहा, 'शायद आपको चित्रकलामें रुचि नहीं है?" मैंने उससे कहा, "भलेमानस, मुक्ते चित्रकला में खूब रुचि है। सुन्दर चित्रोंके देखनेमें मुक्ते अपार आनन्द आता है। लेकिन सुन्दर चित्र ही नहीं है! मुक्ते चित्रकला का ज्ञान अधिक है, मैं उसका मर्म समक्ता हूं। इस चित्रका वह गुलाबी रंग सुन्दर है। लेकिन मैं तुमसे दूसरी ही वात कहना चाहता हूं। इस चित्रके तुमने पचास रुपये दिये। जरा हरिजनों की वस्ती में जाकर देखो। वहां तुम फीके

चेहरेबाले बच्चे पाओगे। रोज सबेरे जाओ, पंद्रह मिनट चलना पड़ेगा। रोज एक सेर दूघ लेकर जाया करो। फिर एक महीने बाद उन लड़कोंके मुंह देखों। उन स्याह और फीके रंगवाले चेहरोंपर गुलावी रंग आजायगा। खून की मात्रा बढ़नेसे चेहरेपर लाली आजायगी। अब तुम्हीं वतलाओ, इस निर्जीव चित्रमें जो गुलावी रंग है वह श्रेप्ठ है या वह जो उन जीवित चित्रोंमें दिखाई देगा? वे वालक भी इस चित्र-जैसे सुन्दर देख पड़ेंगे! मेरे भाई, ये जीवित कलाके नमूने मरते जा रहे हैं। इन निर्जीव चित्रोंकों लेकर उपासक होनेकी डींग मारते हो और इस महान् दैवी कलाको मिट्टीमें मिलने देते हो!" इसी प्रकारका विचार यहां भी हो रहा है। खादीके हारा आप वास्तविक कलापूजक वनेंगे, क्योंकि दरिद्रनारायणके चेंहरेपर ताजगी, सुर्वी ला सकेंगे। समाजमें जो भाई मरणोन्मुख हैं, उन्हें जिलाकर समाजमें दाखिल करा सकेंगे। इससे बढ़कर कला कौनसी हो सकती है?

सादीके द्वारा द्रव्यका वितरण होता है। वह अत्यन्त मोहताज, मेहनती और दिरद्र मजदूरोंको मिलता है। खादी द्वारा कलाकी—जीवित कलाकी उपासना होती है। ईव्वर के बनाये जीवित चित्रोंको न कोई घोता है, न पोंछता है और न सजाता है! उघर निर्जीव चित्रोंको सुन्दर-सुन्दर चौखटोंसे सजाते हैं, लेकिन इघर दिद्ध बालकोंके बारीरपर न कपड़े हैं, न पेटमें अन्न। ये दिव्य चित्र खादींके द्वारा चमकों।

इतना ही नहीं, खादीमें और भी कई बातें हैं। सबसे श्रेष्ठ दान कौनसा है? सभी धर्मोमें वार-बार एक ही बात कही गई है—गुप्तदान श्रेष्ठ है। वाइविल में कहा है, "तुम्हारा दाहिना हाथ जो देता हो उसे वायां हाथ न जानने पाये।" सब धर्मग्रंथोंकी यही सिखावन है। खादीके द्वारा यह गुप्त-दान होता है। यही नहीं, बिक्क खुद दाता भी यह नहीं जानता कि में दान कर रहा हूं और न लेनेवालोंको इसका पता होता है कि मैं दान ले रहा हूं। खरीदार कहता है, मैंने खादी खरीदी। जिस गरीवको पैसे मिलते हैं वह सोचता है, मैंने अपने श्रमका मेहनताना लिया। इसमें किसीका दवैल वननेकी जहरत नहीं, फिर भी इसमें दान तो है ही। दान तो वही है जो किसी

को दीन नहीं बनाता। दया या मेहरवानीसे जो हम देते हैं उसके कारण दूसरेकी गर्दन भुकाते हैं। समाजमें दो तरहके पाप हैं। एककी गर्दन जरूरतसे ज्यादा तनी हुई—घमण्डके कारण तनी हुई, और दूसरेकी जरूरतसे ज्यादा भुकी हुई—दीनतासे भुकी हुई होती है। ये दोनों पाप ही है। एक उन्मत्त और दूसरा दवेल तथा दुवंल। गर्दन सीधी हो और लचीली भी हो। लेकिन न तनी हुई हो, न भुकी हुई। कर्मशून्य मनुष्यको बड़ी शानसे जब हम प्रत्यक्ष दान देते हैं तब हम तो अपनी शान और मिजाजमें मस्त होते हैं और वह मगन दीन होता है। पाप दोनों तरफ है। खादीमें गुप्तदान सिद्ध होता है। हमारे दिलमें तो दानकी भावना भी नहीं होती, फिर भी दूसरेको मदद तो पहुंचती ही है। दान देनेवाले और लेनेवाले ने एक दूसरेको देखा तक नहीं। लेकिन वास्तविक धर्मपर अमल हो रहा है।

आजकल हम गुप्तदानकी महिमा भूल गये हैं। यह विज्ञापनका युग है। मेरी मां मुक्ते वर्तमान गुप्तदानकी पोल वताया करती थी। लड्डूके अंदर चवनी या दुअन्नी रख दी जाती है लेकिन पंडितजीसे धीरेसे कह दिया जाता है, "जरा घीरे-घीरे चवाइए, अंदर चवन्नी है।" गुप्तदान देनेके लिए लड्ड्में चवनी रख दी जाती है, लेकिन अगर पंडितजीको सतर्क न किया जाय तो वेचारेके दांतोंपर आफत आजाय। मतलव, फिर वह दान गुप्त तो नहीं रहेगा, किसी-न-किसी वहाने प्रकट होगा ही। आजकल समाजमें दानी लोग अपना नाम खुदवाते हैं। पैसे देते और कहते है, "हमारा नाम दे दोजिये।" यह अव:पतन है। मुभसे एक वार एक श्रीमान् कहने लगे, "मुभे कुछ रुपये देने हैं।" मैंने कहा, "बहुत अच्छा, लाइए।" उन्होंने कहा, "उस इमारतमें मेरा नाम दे दीजिए।" मैंने जवाब दिया, "आपके रुपये मुक्ते नहीं चाहिये। इस प्रकारका दान लेनेमें मुक्ते आपकी आत्माका घोर अपमान करनेका पाप लगेगा। आप खुदं अपनी आत्माका अपमान करनेपर उतारू हो गए हैं, पर मैं उसमें हाथ वंटाना नहीं चाहता। यह पाप है और आपको समकाना मेरा काम है।"इसमें आत्माका कितना वड़ा अपमान है! क्या आप अपनी इच्छा-ओंको, अपनी अनन्त आत्माको उन पत्थरोंमें कैद करना चाहते हैं? इसी

िलए हमारे पूर्वजोंने गुप्तदानकी शिक्षा दी। आजकलके दान दरअसल दान ही नहीं है। आपने पैसे देकर इमारतपर अपना नाम खुदबाया। इसका मतलव त्तो यही हुआ कि आपने अपने हाथों अपनी कन्न वनवा ली, आप ने खुद अपनी वड़ाई करवा ली। इसमें दान क्या किया ? गुप्तदान वहुत ही पूजनीय वस्तु हैं। मैंने आपसे कहा कि खादी खरीदनेमें १० ) खादी-खाते और ५ ) दान-वर्म खाते आप लिखें। यह जो सालभरमें दान-धर्म होगा वह गुप्त होगा। यह गुप्तदान देते हुए आपको यह गर्व न होगा कि मैं वड़ा उपकार कर रहा हूं, और जिस गरीवको दो-चार आने मिलेंगे उसे भी किसीके दरवाजेपर जाकर "वावा, एक मुट्ठी" कहनेके वजाय, "मैं अपनी मेहनतका खाता हूं" यह अभिमान होगा। यह गुप्तदानका महान् धर्म भी खादी खरीदनेसे सिद्ध होगा। दूसरे दोनोंकी जरूरत ही न रहेगी। असलमें वे दान ही नहीं है। दान वही है जो दूसरोंको स्वाभिमान सिखाये। खादी खरीदनेमें जो मदद पहुंचेगी, जो गुप्तदान दिया जायगा, उसकी वदौलत मजदूरोंको देहातमें ही काम मिलेगा, उन्हें अपना घर-बार छोड़ना न पड़ेगा। देहातकी खुली हवामें वे रह सकेंगे। देहात छोड़कर शहरमें आनेपर वे कई वुरी आदतों और ऐवोंके शिकार वन जाते हैं। और उनके चरित्र तथा स्वास्थ्यका नाज्ञ होता है, सो न होगा, देहातियोंके शरीर और मन नीरोग और निरालस रहेंगे। मतलव, -खादीके द्वारा जो दान होता है, उससे समाजमें कितना कार्य हुआ, यह देखना चाहिए। आदमियोंके शरीर और हृदय—उनकी शारीरिक शक्ति और चरित्र शुद्ध रखनेका श्रेष्ठ उद्देश्य खादी द्वारा सफल होता है । इसीका नाम है वीज वोना। यही वास्तविक दान है, गुप्तदान है, संविभाग है, जीती-जागती और खेलती हुई कला निर्माण करनेवाला दान है।

"दरिद्रान् भर कौन्तेय", "दानं संविभागः", इन सूत्रोंको आप न भूलें। आपके श्रेष्ठ पूर्वजोंकी यह दान-नीति है। जो अनीति और आलसको वढ़ाता है, वह दान ही नहीं है। वह तो अधर्म है। उस दानको देनेवाला और लेनेवाला दोनों पापके हिस्सेदार होते हैं। दोनों "अवसि नरक-अधि-कारी" हैं। इसलिए विवेककी आंख खुली रखकर दान कीजिए। यही कर्म- लगता है। और भी हजारों चीजें होती हैं। लेकिन यात्री वहां किसलिए जाते हैं? देव-दर्शनके लिए। कोई कहेगा, उस पत्थरमें क्या धरा हैं जी! लेकिन तीर्थ-यात्रीके लिए वह पत्थर नहीं है। उमरेड़ (नागपुरके पासकी एक तहसील) के पास रहनेवाला एक अछूत लड़का पंढरपुर जाता है। उसे कोई मंदिरमें जाने भी नहीं देता। लेकिन वह तो वहां देवताके दर्शनके लिए ही गया; हम उसे पागल भले ही कहें। पंढरपुरके देवतासे कोई मतलव नहीं है। लेकिन वहां जो मेला लगता है उससे लाभ उठानेके लिए वहां हम उस मोकेपर खादी-ग्रामोद्योगकी प्रदर्शनीका आयोजन करते हैं। पर हमारा उद्देश्य सफल नहीं होता। चाहे शुद्ध उद्देश्यसे ही क्यों न हो लेकिन यदि जनता को फांसना ही है तो कम-से-कम मैं तो उसे सीघे अपना मतलव वताकर फांसूंगा। खादी-ग्रामोद्योगका स्वतंत्र मंदिर हम क्यों नहीं वना सकते? दूसरे मेलोंसे लाभ उठानेकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है ?

खादी-यात्रामें हम खादी, ग्रामोद्योग और अहिंसाके प्रेमी क्यों एकत्र होते हैं? मुभ-जैसे कई ऐसे आदमी भी होंगे जिन्हें दो दिन रहनेकी फुरसत भी न हो। वे यहां किस खास चीजके लिए आयें? मेरा उत्तर है—सब मिलकर एकत्र कातनेके लिए। परिश्रम हमारा देवता है, उसके दर्शनों के लिए। मेरी इच्छा गांधी-सेवा-संघके सम्मेलनमें जानेकी थी। सिर्फ इसलिए कि वहां सामुदायिक शरीर-श्रमका कार्यक्रम होता है। खादी-यात्रामें यह गद्दी किसलिए? खादी और गादी (गद्दी) की लड़ाई है। अगर इस लड़ाईमें खादीकी जीत होनेवाली हो तो हमको खादी छोड़ देनी चाहिए। दुवले, पतले-कमजोर आदिमयों और वूड़ोंके लिए गादीका उपयोग भले ही होता रहे। हमें तो जमीन लीप-पोतकर मुख्य कार्यक्रम करना चाहिए। दूसरे ही कार्यक्रम मुख्य होने लगें तो यह तो ऐसा ही हुआ कि कोई किसान हमारे घर मेहमान आए, हम सुन्दर चौक पूरकर उसके सामने तरह-तरहकी चटनी और आचारोंके ढेर लगाकर थाली लगायें, लेकिन उसमें रोटी रखें केवल दो तोले! वह वेचारा कहेगा कि मेरा

इस तरह मजाक क्यों उड़ाते हो, भाई! इसी प्रकार देहाती कहेंगे, हम यहां मजदूरी करने आते हैं। क्या आप लोग हमारे साथ मजाक करने आते हैं?

दूसरे लोग हमसे पूछते हैं, तुम्हारा धर्म कैसा है ? श्रीकृष्णकी लोग जय चोलते हैं। लेकिन सौमें निन्यानवे लोग गीताका नामतक नहीं जानते। मुभे इसका इतना दुःख नहीं है। गोपालकृष्णका नाम तो सब लोग जानते हैं न ? उनकी जीवनी तो सब जानते हैं न ? कृष्णकी महत्ता इसलिए नहीं है कि उन्होंने गीताका गायन किया। वह तो उनके जीवनके कारण है। द्वारिकाधीश होनेके वाद भी सारा राज-काज संभालकर श्रीकृष्ण कभी-कभी खालोंके साथ रहने आया करते थे। गायें चराते थे, गोवर उठाते थे। इन्हें इस सारे कामसे इतना प्रेम था, इसीलिए आज भी लोगोंके दिलमें उनके लिए इतना प्रेम है और वे उनका स्मरण करते हैं। परिश्रमके प्रतिनिधि वनकर भगवान श्रीकृष्ण जो कुछ करते थे वह हमें अपना प्रधान कार्य समभकर करना है। इसके अलावा और जो कुछ करना चाहें कीजिए, पर अनुकरणका अभिनय न हो।

महात्माजी विलकुल तंग आगये हैं। अहिंसाके वलपर हमने इतनी मंजिल तय की। लेकिन अब तो हमारी सरकारको भी हिंदू-मुसलमानोंके दंगोंमें पुलिस और फौज बुलानी पड़ती है। अहिंसाके वलपर हम दंगे शांत नहीं करा सकते, यह एक तरहसे अहिंसाकी हार ही है। दुर्वलोंकी अहिंसा किस कामकी? कोई-कोई कहते हैं, इसमें मंत्रियोंका कुसूर है? मैं कहता हूं, तिनकेके वरावर भी कुसूर उनका नहीं है। लेकिन आखिर मंत्री वनकर भी क्या हम यही करते रहेंगे? अंग्रेजोंके आनेसे पहले भी तो हम यही करते थे—जब जरूरत होती, अंग्रेजोंकी सेनाका आवाहन करते थे। तब और अबमें भेद ही क्या रहा? गांधीके देशभक्त अनुयायी भी हमारी 'फीजकी दारण लेते हैं, इसकी अंग्रेजोंको कितनी खुशी हो रही होगी? अगर विना फीजके काम ही न चलता हो तो अपनी फीज खड़ी कीजिए। आज तो फीजमें चुन-चुनकर तामसी लोग भरती किये जाते हैं। कम-से-कम

आप ऐसा तो न करेंगे। आप देशको हालत जाननेवाले लोगोंको फौजमः भरती करेंगे।

महात्माजीने अपने दो लेखोंमें यह वात साफ करदी है कि अहिंसा वीरोंकी होनी चाहिए, दुवंलोंकी कदापि नहीं। जब शस्त्रकी धार शरीरमें लगती है तभी वीरताकी परीक्षा होती है। आप अहिंसाका दम भरेंगे और मरनेसे डरेंगे तो ऐन मौकेपर आपको पता चलेगा कि आप कायर हैं।

कांग्रेसके ३१ लाख सदस्य वन गये हैं। लेकिन संख्याको लेकर हम क्या करें? रोज जिन्हें एक ही जून रोटी नसीव होती है ऐसे सब लोगोंको सदस्य वनालें तो पैतीसृ करोड़ सदस्य वन जायंगे। दोनों जून खाने वालों को बनाना हो तो कम-से-कम चार-पांच करोड़को इनमेंसे कम कर देना पड़ेगा। सिंधियाके पास साठ हजार फौज थी। होलकरके पास चालीस हजार। लेकिन वेलजलीने पांच हजार फौजसे उनको हरा दिया। क्यों? जब वेलजलीने चढ़ाई की तो सिंधियाके दस हजार जवान पाखाने गये थे और दस हजार सो रहे थे। इस तरहके तमाशवीन किस कामके? और फिर अहिंसाकी लड़ाईमें ऐसे आदिमियोंसे तो काम नहीं चलेगा। वड़के पे के नीचे जो लोग आराम करने आते हैं, वे उसकी छायासे लाम उठाते हैं; लेकिन उनमेंसे कोई उसके काम नहीं आएगा।

मंत्रि-पद स्वीकार कर लेनेमें लाभ चाहे जो हुआ हो, लेकिन एक वड़ा भारी नुकसान हुआ। लोगोंकी स्वावलंबनकी हिम्मत घटी हुई-सी दीख पड़ती है। उधर वह वृड़ा (गांधी) विलकुल परेशान हो रहा है। संयुक्तप्रांतकी असेंवलीमें दंगोंके वारेमें वहस होती हैं और मुसलमानोंकी ओरसे शिकायत आती है कि मंत्री जनताकी अच्छी तरह रक्षा नहीं कर सके। अगर हमें हिसाका ही मार्ग लेना था तो हमने ये अठारह साल अपने अच्छे-से-अच्छे लोगोंको अहिसाकी शिक्षा देनेमें वितानेकी वेवकूफी क्यों की? जर्मनी और इटलीकी तरह इन नौजवानोंको भी फौजी शिक्षा दी गई होती? इसलिए गांधीजी कहते हैं कि मेरा मार्ग

यदि वहादुरोंके मार्गके रूपमें जंचता हो तो उसे स्वीकार करो, वरना चोड़ दो।

पौनारमें मैं मजदूरोंके साथ उठता-बैठता हूं। मैंने उनसे कहा, तुम छोग अपनी मजदूरी इकटठी करके आपसमें वरावर-वरावर वांट लो। आपको चायद सुनकर अचरज होगा, पर मजदूरोंने कहा, "कोई हर्ज नहीं।" लेकिन इस प्रस्तावपर अमल कैसे हो ? उनसे अलग रहकर। जब मैं भी उनमें शामिल हो जाऊंगा तब हम सब मिलकर उसपर अमल करेंगे। आपको अपने हजार आंदोलन छोड़कर इस सच्ची राजनीतिकी ओर घ्यान देना चाहिए। मजदूरोंकी मजदूरीकी शक्ति प्रकट होनी चाहिए। आप गरीवोंके हाथमें सत्ता देना चाहते हैं न ? तव तो उसके हाथोंका खूव उपयोग होने दीजिए। वचपनमें हम एक श्लोक पढ़ा करते थे—'कराग्रे वसते लक्ष्मी'—अंग्लियोंके अग्रभागमें लक्ष्मी निवास करती है। तो फिर वताइए, क्या इन अंगुलियोंका -ठीक-ठीक उपयोग होना आवश्यक नहीं है ? क्या उनमें उत्तम कला-कौशल आना जरूरी नहीं है ? हम विदेशी वस्त्र-वहिष्कार कमेटी बनाते हैं। उसमें गही, कलम, कागज और दूसरी हजार चीजें होती हैं। लेकिन चरखा, धुनकी नदारद । गांघी-सेवा-संघमें हर महीने हजार गज कातनेका नियम है । .लेकिन शिकायत यह है कि उसका भी भली-भांति पालन नहीं होता। ये स्वराज्य प्राप्त करनेके लक्षण नहीं हैं। फिर तो आपका स्वराज्य सपनेकी चीज है। जवंतक हम मजदूरोंके साथ परिश्रम करनेके लिए तैयार न होंगे तवतक उनका हमारा 'एका' कैसे होगा ? जवतक हम उनमें घुल-मिल न जायं त्तवतक हमारी अहिंसाकी शक्ति प्रकट न होगी।

कताईकी मजदूरीकी दर वढ़ाई जानेवाली है, इससे कुछ लोगोंको शिकायत है। कुछ लोग कहते हैं कि मजदूरीं चाहे जितनी वढ़ाएं, लेकिन खादी सस्ती रहे। अब इस दलीलके सामने अर्थशास्त्र क्या अपना सिर पीटे? कताईकी दर वढ़ाकर खादी सस्ती कैसे करें? शायद इसका भी मेल चैठानेमें सफलता मिल जाय। लेकिन उसके लिए यंत्र, तोप, हवाई जहाज आदिकी सहायता लेनी पड़ेगी। शहरमें रहनेवाले जमनालालजी यदि कहें कि खादी सस्ती मिलनी चाहिए तो भले ही कहें, मगर देहातके लोग भी जब यही कहने लगते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। आप कहते हैं कि मजदूरों-को जिंदा रहनेके लायक सुविधा हो। अंग्रेज भी तो दिलोजानसे यही चाहते हैं कि हम जियें और जन्म भर उनकी मजदूरी करें।

खादीका व्यवस्थापक यदि २० ) वेतन लेता है तो त्यागी समका जाता है। उसे निजी कामके लिए या वीमारीके कारण सवेतन छुट्टी मिल सकती है। लेकिन उसके मातहत काम करनेवालेको डेढ़ आना मजदूरी मिलती है। निजी कामके लिए या वीमारीकी छुट्टियां नदारद। हां, विना वेतनके चाहे जितनी छुट्टियां लेनेकी सुविधा है। इन वेचारे मजदूरोंको अगर खादी-यात्रामें आना हो तो अपनी रोजी त्याग करके आना पड़ता है और इसके अलावा यहांका खर्च भी देना पड़ता है। ज्ञायद तुलना कड़वी लगे। लेकिन कड़वे-मीठेका सवाल नहीं है; सवाल तो है सच और भूठका।

कुछ लोग कहते हैं, समाजवादियोंने मजदूरोंको फुसलाकर अपने पक्षमें कर लिया है, इसलिए हमें मजदूरोंमें जाकर उन्हें समाजवादियोंके चंगुलसे छुड़ाना चाहिए। लेकिन आप मजदूरोंमें किस ढंगसे प्रवेश करना चाहते हैं? अगर अहिंसक ढंगसे उनमें शामिल होना है तब तो व्यवस्थापक और मजदूरमें आज जो अंतर है वह घटता ही जाना चाहिए। व्यवस्थापकोंको मजदूरोंके समान बनना चाहिए। मजदूरोंका वेतन बढ़ाना चाहिए। "मजदूरोंका वेतन बढ़ाकर उनका और एक विशेष वर्ग तुम निर्माण करोगे", ऐसा आक्षेप भी कुछ लोग करते हैं। तो फिर मुभपर यह भी आक्षेप क्यों न किया जाय कि में देशकी सेवा करनेवाले देश-सेवकोंका ही एक खास वर्ग बनाने जा रहा हूं? मजदूरोंकी दर बढ़ाये बिना में मजदूरोंके साथ एकरूप किस तरह हो सकता हूं? उनका और मेरा एका' कैसे हो सकता है?

किशोरलालभाईका आग्रह था कि शिक्षकोंको कम-से-कम २५) मासिक वेतन मिलना चाहिए। पौनारके मास्टरोंको १६) माहवार मिलता है। मज-दूरोंको उनसे ईर्ष्या होती है। तीन साल पहले मेरे प्राणपखेरू उड़ चुके थे, सो कताईके भाव बढ़ते ही फिर इस शरीरमें छौट आये। वेचारोंको दस-दस घट मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं वड़ी मुश्किलसे चार आने पैसे मिलते हैं। और यहां तो कम-से-कम खर्च छः आनेका है। भला वताइए, मैं उनमें कैसे शामिल हो सकता हूं?

ं आज तो श्रमकी प्रतिष्ठा केवल वाङ्मय—साहित्य—में है। इससे कोई फायदा नहीं। श्रमका अधिक मूल्य देना ही उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा बढ़ाना है और इसका आरंभ हम आप सवको मिलकर करना है।

यहां इतने खादीबारी आते हैं, लेकिन मव अपना-अपना चरखा या तकली नहीं लाते। यहां तकली भूलकर आना, मानो नाईका अपना उस्तरा भूल आना है! हम यहां खिलवाड़के लिए नहीं आते। हमारी खादी-यात्रामें वैराग्यका वैभव और श्रमकी शक्ति प्रकट होनी चाहिए।

#### : ३१ :

## राष्ट्रीय अर्थशास्त्र

आजतक खादीका कार्य हमने श्रद्धासे किया है। अब श्रद्धाके साथ-साथ विचारपूर्वक करनेका समय आ गया है। खादीवाले ही यह समय लाये हैं, क्योंकि उन्होंने ही खादीकी दर बढ़ाई है।

सन् १९३० में हमने सबह आने गज खरीदी थी। मगर सस्ती करनेके इरादेसे दर कम करते-करते चार आने गज पड़ने लगी। चारों ओर "यब-युग" होनेके कारण कार्यकर्ताओंने मिलके भाव दृष्टिमें रखकर धीरे-छीरे कुशलतापूर्वक उसे सस्ता किया। इस हेतुकी सिद्धिके लिए जहां गरीवी थी उन स्थानोंमें कम-से-कम मजदूरी देकर खादी उत्पत्तिका कार्य चलाना पड़ा। लेनेवालोंने भी ऐसी खादी इसलिए ली कि वह सस्ती थी। मध्यमवर्गके लोग कहने लगे—अब खादीका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसके भाव मिलके कपड़ेके वरावर हो गए हैं, वह टिकाऊ भी काफी है और मंहगी भी

नहीं है। अर्थात्, 'थुड़मुली और घनदुधी' इस कहावतके अनुसार खादी-रूपी गाय लोगोंको चाहिए थी। उन्हें वह वैसी मिल गई और वे मानने लगे कि खादी इस्तेमाल करके हम महान् देश-सेवा कर रहे हैं।

यह वात तो गांधीजीने सामने रखी है कि अब मजदूरोंको अधिक म्ज-दूरी दी जाय, उन्हें रोजाना आठ आने मिलने चाहिएं। क्या यह भी लाल-चुभनकड़की वकवास है या उनकी वुद्धि सठिया गई है ? या उनके कहनेमें कुछ ु सार भी है ? इस पर हमें विचार करना चाहिए । हम अभी साठ के अंदर ही हैं, संसारसे अभी ऊव नहीं गए हैं, दुनियामें अभी हमें रहना है। यदि यह विचार हमें नहीं जंचते तो यह समभकर हम इन्हें छोड़ सकते हैं कि यह ख़ब्ती लोगोंकी सनक है। सच वात तो यह है कि जवसे खादीकी मजदूरी वढ़ी तवसे मुभमें मानो नई जान आ गई। पहले भी मैं यही काम करता था। मैं व्यवस्थित कातनेवाला हूं। उत्तम पूनी और निर्दोष चरखा काममें लाता हूं। कातते समय मेरा सूत टूटता नहीं, यह आपने अभी देखा ही है। में श्रद्धापूर्वक, ध्यानपूर्वक कातता हूं। आठ घंटे इस तरह काम करनेपर भी मेरी मजदूरी सवा दो आने पड़ती थी। रीढ़में दर्द होने लगता था। लगातार आठ घंटे काम करता था, मौनपूर्वक कातता था, एक वार पालथी जमाई कि चार घंटे उसी आसनमें कातता रहता। तो भी मैं सवा दो आने ही कमा सकता था। सारे राष्ट्रमें इसका प्रचार कैसे हो, इसका विचार में करता रहता था। यह मजदूरी वढ़ गई इससे मुफे आनन्द हुआ, कारण में भी एक मजदूर ही हूं। "घायल की गति घायल जानै।"

मेरे हाथके सूतकी घोती पांच रुपयेकी हो, तव भी घनी लोग वारह रुपयेमें खरीदनेको तैयार हैं। कहते हैं, "यह आपके सूतकी है, इसलिए हम इसे लेते हैं।" ऐसा क्यों? मैं मजदूरों का प्रतिनिधि हूं। जो मजदूरी मुफे देते हो वही उन्हें भी दो। ऐसी परिस्थितिमें मुफे यही चिता हो गई है कि इतनी सस्ती खादी कैसे जीवित रह सकेगी। अब मेरी यह चिता दूर हो गई है। पहले कातनेवाले चितित रहते थे कि खादी कैसे टिकेगी। आज चैसी ही चिता पहननेवालोंको मालूम हो रही है। संसारमें तीन प्रकारके मनुष्य होते है—(१) काक्तकार, (२) दूसरे चंघे करनेवाले और (३) कुछ भी घंघा न करनेवाले, जैसे वूढ़े, रोगी, वच्चे, चेकार वगैरा। अर्थशास्त्रका—सच्चे अर्थशास्त्रका यह नियम है कि इन तीनों वगोंमें जो ईमानदार हैं उन सवको पेटभर-अन्न, वस्त्र और आश्रयकी आवश्यक सुविधा होनी ही चाहिए। कुटुम्ब भी इसी तत्त्वपर चलता है। जैसा कुटुम्बमें वैसा ही समस्त राष्ट्रमें होना चाहिए। इसीका नाम है "राष्ट्रीय अर्थशास्त्र"—"सच्चा अर्थशास्त्र।" इस अर्थशास्त्रमें सब ईमानदार आद-मियोंके लिए पूरी सुविधा होनी चाहिए। आलसी यानी गैर-ईमानदार लोगोंके पोपणका भार राष्ट्रके ऊपर नहीं हो सकता।

इंग्लैंड-सरीखे देशोंमें (जो यंत्र-सामग्रीसे संपन्न है,) दूसरे देशोंकी संपत्ति वहकर आती है, सव वाजार खुले हुए हैं, नाना प्रकारकी सुविधाएं प्राप्त हैं, तो भी वहां वेकारी है। ऐसा क्यों? इसका कारण है यंत्र। इस वेकारीके कारण प्रतिवर्ष वेकारोंको भिक्षा (डोल) देनी पड़ती है। ऐसे २०-२५ लाख वेकारोंको मजदूरी न देकर अन्न देना पड़ता है। आप कहते हैं कि भिखारियोंको काम किये वगैर अन्न न दो, पर वहां अन्नदानका रिवाज चालू है। इन लोगोंको काम दीजिए। इन्हें काम देना कर्त्तव्य है। 'काम दो, महीं तो खानेको दो', यह नीति इंग्लैंडमें है तो सारे संसारमें क्यों न हो? यहां भी उसे लागू कीजिए। पर यहां लागू करनेपर काम न देकर १॥ करोड़ लोगोंको अन्न देना पड़ेगा। यहां कम-से-कम १॥ करोड़ मनुष्य ऐसे निकलेंगे। यह में हिसाब देखकर कह रहा हूं। इतने लोगोंको अन्न कैसे दिया जा सकता। उधर, चूंकि इंग्लैंडवाले दूसरे देशोंकी संपत्ति लूट लाते हैं, इसलिए वे ऐसा कर सकते हैं। ईमानदारीसे राज करना हो तो ऐसा करना संभव नहीं हो सकता।

हिंदुस्तान कृषि प्रयान देश है, तो भी यहां ऐसा कोई घंघा नहीं जो कृपिके साथ-साथ किया जा सके। जिस देशमें केवल खेती होती है, वह राष्ट्र दुर्वल समभा जाता है। यहां हिंदुस्तानमें तो ७५ प्रतिशतसे भी ज्यादा काश्तकार हैं। यहांकी जमीनपर कम-से-कम दस हजार वरससे काश्त की जाती है। अमेरिका हिंदुस्तानसे तिगुना वड़ा मुल्क है, पर आवादी वहांकी सिर्फ १२ करोड़ है। जमीनकी काश्त केवल ४०० वर्ष पूर्वसे हो रही है। इसलिए वहांकी जमीन उपजाऊ है और वह देश समृद्ध है। अपने राष्ट्रके काश्तकारोंके हाथमें और भी धंधे दिये जांय तभी वह सम्हल सकेगा। काश्तकार, यानी (१) खेती करनेवाला, (२) गोपालन करनेवाला और (३) धुनकर कातनेवाला। काश्तकारकी यह व्याख्या की जाय तभी हिंदुस्तानमें काश्तकारी टिक सकेगी।

सारांश, यह वर्त्तमान परिपाटी बदलनी ही पड़ेगी। बहुत लोग दु:स प्रकट करते हैं कि खादीका प्रचार जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। इसमें दु:ख नहीं आनंद है। खादी वीड़ीके वंडल अथवा लिप्टनकी चाय नहीं है, खादी एक विचार है। आग लगानेको कहें तो देर नहीं लगती, पर यदि गांव वसाने को कहें तो इसमें कितना समय लगेगा, इसका भी विचार कीजिए। बादी निर्माणका काम है, विष्वंसका नहीं। यह विचार अंग्रेजोंके विचारका रात्रु है। तव खादीकी प्रगति धीमी है, इसका दु:ख नहीं; यह तो सद्भाग्य ही है। पहले अपना राजा था तव खादी थी ही; पर उस खादीमें और आजकी खादीमें अंतर है। आजकी खादीमें जो विचार है, वह उस समय नहीं था। आज हम खादी पहनते हैं इसके क्या मानी हैं, यह हमें अच्छी तरह समभ लेना चाहिए। आजकी खादीका अर्थ है सारे संसारमें चलते हुए प्रवाहके विरुद्ध जाना। यह पानीके प्रवाहके ऊपर चढ़ना है। इसलिए जव हम यह वहुत-सा प्रतिकूल प्रवाह--प्रतिकूल समय जीत सकेंगे, तभी खादी आगे वढ़ सकेगी। "इस प्रतिकूल समयका संहार करनेवाली मैं हूं", यह वह कह सकेगी। "कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धः" ऐसा अपना विराट्-रूप वह दिखलायेगी। इसलिए खादीकी यदि मिलके कपड़ेसे तुलना की गई तो समक्त लीजिए कि वह मिट गई—मर गई। इसके विपरीत उसे ऐसा कहना चाहिए कि "मैं मिलकी तुलना में सस्ती नहीं, महंगी हूं। मैं वड़े मोलकी हूं। जो-जो विचारशील मनुष्य हैं, मैं उन्हें अलंकृत करती हूं। मैं

सिर्फ शरीर ढांपने-भरको नहीं आई; मैं तो आपका मन हरण करने आई हूं।" ऐसी खादी यकायक कैसे प्रसूत होगी? वह धीरे-बीरे ही आगे जायगी और जायगी तो पक्के तौरसे जायगी। खादीके प्रचलित विचारोंकी विरोधिनी होनेके कारण उसे पहननेवालोंकी गणना पागलोंमें होगी।

मैंने अभी जो तीन वर्ग वताये हैं—काश्तकार, अन्य धंवा करनेवाले और जिनके पास घंघा नहीं—उन सभी ईमानदार मनुष्योंको हमें अन्न देना है। इसे करनेके लिए तीन शर्ते हैं। एक तो सर्वप्रथम काश्तकारकी व्याख्या वदलिए। (१) खेती, (२) गो-रक्षण और (३) कातनेका काम करनेवाले, ये सब काश्तकार हैं--काश्तकारकी ऐसी व्याख्या करनी चाहिए। अन्न, वस्त्र, वैल, गाय, दूध इन वस्तुओंके विषयमें काश्तकारको स्वावलंबी होना चाहिए। यह एक शर्त हुई। दूसरी शर्त यह है कि जो वस्तुएं काश्तकार तैयार करें, वे सब दूसरोंको महंगी खरीदनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि इनके सिवाय वाकीकी चीजें जो काश्तकारको लेनी हों वे उसे सस्ती मिलनी . चाहिए। अन्न, वस्त्र, दूध ये वस्तुएं महंगी, पर घड़ी, गिलास-जैसी वस्तुएं मस्ती होनी चाहिए। वास्तवमें दूघ महंगा होना चाहिए जो है सस्ता, और गिलास सस्ते होने चाहिए जो हैं महंगे। यह आजकी स्थिति है। आपको यह विचार रूढ़ करना चाहिए कि अच्छे-से-अच्छे गिलास सस्ते और मध्यम दूव भी महंगा होना चाहिए। इस प्रकारका अर्थशास्त्र आपको तैयार करना चाहिए । खादी, दूघ और अनाज सस्ता होते हुए क्या राष्ट्र सुखी हो सकेगा? इने-गिने कुछ ही नौकरोंको नियमित रूपसे अच्छी तनस्वाह मिलती है, उनकी वात छोड़िए। जिस राष्ट्रमें ७५ प्रतिशत काश्तकार हों, उसमें यदि ये वस्तुएं सस्ती हुई तो वह राष्ट्र कैसे सुखी होगा? उसे सुखी वनानेके लिए खादी, दूघ, अनाज, ये काश्तकारोंकी चीजें महंगी और वाकीकी चीजें सस्ती होनी चाहिए।

मुभसे लोग कहते हैं, "तुम्हारे ये सव विचार प्रतिगामी हैं। इस वीसवीं सदीमें तुम गांघीवाले लोग यंत्र-विरोध कर रहे हो।" पर मैं कहता हूं कि क्या आप हमारे मनकी बात जानते हैं? हम सब यंत्र-विरोधी हैं, यह आपने कैसे

समक्त लिया ? मैं कहता हूं कि हम यंत्रवाले ही हैं। एकदम आप हमें समक सकें यहं वात इतनी सरल नहीं है। हम तो आपको भी हजम कर जानेवाले हैं। मैं कहता हूं कि आपने यंत्रोंका आविष्कार किया है न ? हमें भी वे मान्य हैं। काव्तकारोंकी वस्तुएं छोड़कर वाकीकी वस्तुएं आप सस्ती कीजिए। अपनी यंत्रविद्या काश्तकारोंके घंघोंके अलावा दूसरे घघोंपर वलाइए और वे सारी चस्तुएं सस्ती होने दीजिए। पर आज होता है उल्टा। काक्तकारोंकी वस्तुएं सस्ती, पर इतने यंत्र होते हुए भी यंत्रकी सारी वस्तुएं महंगी! मैं खादीवाला हूं, तो भी यह नहीं कहता कि चकमकसे आग पैदा कर लो। मुक्ते भी दिया-सलाई चाहिए। काश्तकारोंको एक पैसेमें पांच डिविया क्यों नहीं देते ? आप कहते हैं कि हमने विजली तैयार की और वह गांववालोंको चाहिए। तो चीजिए न आध आनेमें महीने भर ! आप खुशीसे यंत्र निकालिए, पर उनका वैसा उपयोग होना चाहिए जैसा में कहता हूं। केले चार आने दर्जन होने चाहिए और आपके यंत्रोंकी वनी वस्तुएं पैसे-दो पैसेमें मिलनी चाहिए। मक्खन दो रुपये सेर आपको काश्तकारोंसे खरीदना चाहिए। यदि आप कहें कि हमें यह जंचता नहीं, तो काश्तकार भी कह दें कि हम अपनी चीजें खाते हैं, हमारे खानेके वाद वचेंगी तो आपको देंगे। मुक्ते वताइए, कौन-सा कारतकार इसका विरोध करेगा?

इसलिए यह खादीका विचार समभ लेना चाहिए। बहुतोंके सामने यह समस्या है कि खादी महंगी हुई तो क्या होगा ? पर किनका ? किसानोंको खादी खरीदनी नहीं, वेचनी है। इसलिए उनके लिए खादी महंगी नहीं, वह उन्हें दूसरोंको महंगी वेचनी है।

: ३२ :

# 'वृत्तशाखा'-न्याय

मेरा यह वरावर अनुभव रहा है कि शहरातियोंकी अपेक्षा देहाती अधिक

वुद्धिमान होते हैं। शहराती जड़ हैं। जड़ संपत्तिकी सोहवतसे जड़ वन गये हैं।

में आज देहातोंकी जागृतिके वारेमें दो शब्द क्हूंगा। आजकल किसानों-के संगठनके लिए किसान-सभाएं कायम की जा रही है। लोग मुभसे पूछते हैं, "िकसान-सभाएं वन रही हैं, यह देखकर तुम्हें कैसा लगता है?" मैं कहता हूं, "क्या मैं इतना जड़ हूं कि किसान-सभाओंकी स्थापनासे खुश न होऊं?" किसान-सभाएं वननी चाहिएं और गांव-गांवमें वननी चाहिएं। . लेकिन इसके संबंधमें दो वातोंपर व्यान देना चाहिए । डाली जवतक पेड़से जुड़ी रहेगी तभीतक उसे पोपण मिलेगा। अलग होते ही वह तो सूख ही जायगी, साथ ही पेड़को भी नुकसान पहुंचायेगी । पचास साल पहले लगाये हुए जिस वृक्षकी छायामें यह सभा हो रही है, उसे छोड़कर किसान-सभाएं यदि अलग हो जायं तो इससे उनका नुकसान तो होगा ही, साथ ही पेड़की भी हानि होगी। इसिलिए किसानोंका सारा संगठन कांग्रेससे अविरुद्ध ही होना चहिए। 'कांग्रेसके अनुकूल' से यह मतलव नहीं है कि वे सिर्फ अपने नाममें कहीं 'कांग्रेस' शब्द लगा दें। आजकल 'स्वराज्य' शब्दका महत्त्व है। इसलिए कई संस्थाएं उसे अपने नामके साथ जोड़ती हैं--जैसे 'वर्णाश्रम-स्वराज्य-संघ'। मेरा मतलव इस तरहकी अनुकूलतासे नहीं है। 'कांग्रेसके अनुकूल' से मतलब यह है कि उनकी वृत्ति और दृष्टि अपने आंदोलनमें कांग्रेस की शक्ति बढ़ानेकी होनी चाहिए।

कांग्रेसके हाथों में राजशक्ति आ गई है, इसका क्या अर्थ है? दहीमें सारा मक्खन निकाल लेनेपर सरकारने मट्ठेका चौथाई हिस्सा हमारे लिए रख दिया है। यहीं चार आना मट्ठा ग्यारहों प्रांतों में बांट दिया है। उनमें से हमारी हुकू मत सात प्रांतों में है। यानी ढ़ाई आने मट्ठा हमारे पल्ले पड़ा है। आप पूछेंगे कि हमने यह स्थिति क्यों मजूर की ? मेरा जवाव है, "फच्चर लगाने के लिए।" भारतके वड़े-बड़े नेताओं ने निश्चय किया कि ब्रिटिश-सत्ताकी धरनमें यह जो जरा-सी दरार पड़ गई है, उसमें फच्चर लगा दी जाय। अगर इस उद्योगमें फच्चरके ही टूट जानेका अंदेश होता तो यह स्थिति कदापि स्वीकार न की गई होती। लेकिन उन्हें विश्वास है कि उनकी

फच्चर फौलादकी वनी हुई है। पर याद रहे, केवल फच्चर लगा देनेसे ही काम नहीं चलता। उसपर घनकी चोटें भी मारनी पड़ती हैं। हमारे आंदोलन उस फच्चरपर लगाई जानेवाली चोटें हैं।

इसलिए हमें आंदोलन वड़ी कुशलतासे करना चाहिए। जिन्हें हमने अपना मत देकर भेजा है, उनके काममें हमारे आंदोलनसे मदद ही पहुंचे, इसकी सावधानी हमें रखनी चाहिए। हमारी मांगें ऐसी हों और ऐसे ढंगसे पेश की जायं कि हमारे प्रतिनिधि सोने तो न पायें, लेकिन उनका वल भी किसी तरह कम न होने पाये।

में कोघी आदमी हूं। कोघी और सच्चे आदमीकी जीभ अक्सर खुजलाती रहती है। तुकारामका यही हाल था। उन्होंने "मेरा तो मुंह खुजलाता है", कहकर भगवान्को खूब खरी-खरी सुनाई। मैं यह नहीं कहता कि किसान-सभावाले कम जोरसे बोलें, लेकिन तुकारामके समान उनका जोर प्रेमका हो। तब उनका जोर उनके प्रेमका लक्षण माना जायगा। विना प्रेमका जोर दिखानेका परिणाम यह होगा कि जिनसे हम सब एक होकर लड़ना चाहते हैं, वे तो सुरक्षित रहेंगे और जिन्हें हमने चुनकर भेजा है उनसे हम लड़ते रहेंगे।

लगन चाहे कितनी ही हो, लेकिन अगर बुद्धि चली गई तो सव कुछ चला गया। वोलनेमें हमेशा विवेक रहे। हम जो कुछ कहें, उसके सवूत और अंक पेश करें। स्वराज्य लड्डू तो है, लेकिन मेथीका लड्डू हैं। उसमें जिम्मेदारीका कड़् आपन है। हम स्वराज्य क्यों चाहते हैं? इसलिए कि अड़चनोंको दूर करनेमें अपनी बुद्धि लगानेका मौका हमें मिले। आज हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, इसलिए हम जड़ हो गए हैं। कल अंग्रेज यहांसे अपनी फौज हटालें तो हम मुसीवतमें पड़ जायंगे; लेकिन हम यह चाहते हैं, क्योंकि उस हालतमें हमें अपनी अकल लगानेका मौका मिलेगा। हमें जो 'मंड़गिल' भात दिया जा रहा है, वह हम नहीं चाहते। हमें तो जरा करारी रोटी चाहिए। बुद्धिमत्ताके जो-जो क्षेत्र आज हमारे लिए विलकुल वंद हैं, वे थोड़े-बहुत खोल दिये गए हैं। इसलिए स्वराज्यकी जिम्मेदारीका खयाल

रखकर किसानोंको अपने आंदोलन सोच-विचारकर समभदारीके साथ चलाने चाहिए। अपने मुंहसे निकलनेवाले शब्दोंको उन्हें तौल-तौलकर कहना चाहिए। "ब्रह्मवाक्य" के समान "किसान-वाक्य" भी भाषाका मुहाबरा चन जाना चाहिए। सवका यह विश्वास हो जाना चाहिए कि किसानोंका वाक्य कभी असत्य या गैर-जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। आज भी सरकारका हाथ कम मजवूत नहीं है, वह खासा मजवूत है। लेकिन उसे पकड़नेकी हिम्मत हमने लोगोंके वलपर की है। इसलिए लोगोंके आंदोलन जोशसे भरे हुए, उत्साहवर्षक, किंतु प्रेमयुक्त और विवेक तथा मत्यके अनुकूल और अपने प्रतिनिधियोंकी ताकृत वड़ानेकी दृष्टिसे होने चाहिए।

समर्थ रामदासने कहा था कि आंदोलनमें सामर्थ्य है। लेकिन हम समक्ष बैठे हैं कि वकवासमें ही वल है। आजकलकी हमारी सभाएं निरी वकवास होती हैं। एक समय था जब कांग्रेस सरकारके सामने केवल चिकायतें पेश करनेवाली संस्था थी। उस समय वह भी शोभा देता था।

### जिमि बालक करि तोतरि वाता। सुनींह मुदित मन पितु अरु माता।।

लेकिन वड़े होनेपर ? चालीस सालके वाद भी अगर हम फिर 'यह चीजिए', 'वह वीजिए', 'यह नहीं हुआ', 'वह नहीं हुआ', आदि शिकायतें सरकारकें सामने पेश करते रहें, तो तव और अवकी हालतमें अंतर ही क्या रहा ? 'यह दीजिए', 'वह दीजिए'—लेकिन 'दीजिए' कहांसे ? असली शिक्त तो ग्राम-संगठन हैं। जनताकी शिक्त वढ़नी चाहिए। रो-धोकर भीख मांगनेसे थोड़े ही वह वढ़ेगी ? हिंदुस्तानकी आर्थिक तवाही अंग्रेजोंके व्या-पारके कारण हुई हैं। जवतक देहातकी शिक्त नहीं वढ़ेगी, हिंदुस्तान संपन्न कैसे होगा ? 'लगान माफ करो, लगान माफ करो', कहकर अपने दुखड़े रोनेसे क्या होगा ? कांग्रेसकी वदौलत हमें आंदोलन करनेके लिए आधार, आश्वासन और मुयोग प्राप्त हुआ है। इससे अधिक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हम तो यही समभने लगे हैं कि जैसे हम मंजिलपर ही पहुंच नगए हों। वनचराई माफ हो गई, राजाजीको खादीके लिए दो लाख रुपये

मिल गये। हमने समका वस अव तो मंजिल आ ही गई। इसीको मैं वकवास कहता हूं। खादीके लिए दो लाख! अजी, दो सौ करोड़ भी काफी न होंगे। सारे देशको हमें खादीमय वनाना है। दो लाखसे क्या होता है? लेकिन यह काम कोई भी सरकार नहीं कर सकती। यह तो जनताको ही करना चाहिए।

हमारे देहाती भाई शहरातियोंसे अच्छी तरह लड़ते भी तो नहीं। देहाती चीजोंके भान बहुत गिर गये हैं। शहरी चीजें महंगी विकती हैं। देहातियोंको चाहिए कि वे शहराती दूकानदारोंसे कहें, "घड़ीके दाम बीस रुपये बताते हो, दो रुपयेमें दे दो। मेरा मक्खन छः आने सेर मांगते हो? तीन रुपये सेर दूंगा। इसके लिए मुक्ते इतनी मेहनत और खर्च जो करना पड़ा है।"

देहातोंको सहयोगसे पूंजी जुटाकर भांति-भांतिके उद्योग शुरू करने चाहिए। इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। सरकारसे आपको उचित संरक्षण मिल सकता है। यदि हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारी हलचलें 'आंदोलन'- के नामकी अधिकारिणी होंगी। वरना सारी हलचलें निरी वकवास और हड़वड़ाहट ही सिद्ध होंगी। हरएक गांवसे एक छोटा-सा राष्ट्र समभकर वहांकी संपत्ति वढ़ानेका सामुदायिक दृष्टिसे विचार होना चाहिए। गांवके आयात और निर्यात पर गांवकी चुंगी होनी चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम अपनी सरकारको वल प्रदान कर सकेंगे, वरना हमारे आंदोलन फिजूल हैं।

#### : ३३ :

### राजनीति या स्वराज्यनीति

एक भिखारी सपनेमें राजगद्दीपर वैठा। उसे यह कठिनाई हुई कि अब राज कैसे चलाऊं? वेचारा सोचने लगा, "प्रधानमंत्रीसे में क्या कहूं? सेनापित मेरी कैसे सुनेगा?" आखिर भिखारीका ही तो दिमाग ठहरा। वह कोई निर्णय न कर सकताथा। कुछ देरके बाद उसकी नींद ही खुल गई और सारे प्रकृत हल हो गये।

हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। यह मानकर कि हिंदुस्तान-को स्वराज्य मिल चुका है, लोगोंने विचार करना शुरू कर दिया । उन्हें एकदम विश्वरूप-दर्शन हो गया। "वाह्य आक्रमणका क्या करें, भीतरी वगावत और अराजकताका सामना कैसे करें ?" एकने कहा, "हिंसा किसी काम नहीं आयेगी।" दूसरेने कहा, "अहिंसाके लिए हमारी तैयारी नहीं है।" तीसरा वोल उठा, "कुछ अहिंसा, कुछ हिंसा, जो कुछ वन पड़ेगा, करेंगे। फिलहाल हम गांघीजीको मुक्त कर देंगे। सरकारके साथ तो हमारा अहिंसा-त्मक सहयोग है ही, लेकिन देखा जायगा। अगर ईश्वरकी कृपासे सरकारके दिलमें सुवृद्धि उपजी और उसने स्वराज्यका शब्दोदक (दानका शाब्दिक संकल्प) हमारे हाथमें दे दिया तो हम उसके युद्ध-यंत्रकी सहायता करेंगे। इंग्लैंडके पास शस्त्र-सामग्री है और हमारे पास जन-वल है। दोनोंको मिलाने-से वहुत-सा सवाल हल हो जायगा।" तात्पर्य यह कि हमने अभी स्वराज्य हासिल नहीं किया है, इसलिए विचारोंकी ये उलभनें पैदा हो रही हैं। अगर हमने अहिसाकी शक्तिसे स्वराज्य प्राप्त कर लिया होता या प्राप्त करनेवाले हों--- और कार्य-समिति तो साफ-साफ कह रही है कि स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए हमारे पास अहिंसाके सिवा दूसरी शक्ति नहीं है—तो उसी शक्ति द्वारा आजकी सारी समस्याएं कैसे हल की जा सकती हैं, यह हमें सूफता या सूफेगा। आज तो श्रद्धा दृढ़ करनेका सवाल है। यह कदम-व-कमद अर्थात् कमशः ही होती है। यही ज्ञानकी महिमा है।

लेकिन आज क्या हो रहा है ? हमारे नेता गिड्गिड़ाकर सरकारसे यह विनती करते हुए देख पड़ते है कि "गांघीजीका त्याग करना हमारे लिए आसान नहीं था। लेकिन इतना कठिन त्याग करके भी सहयोगका हाथ आपकी तरफ वड़ाया है। सरकार, हमें स्वराज्यका वचन दे दें और हमारा सहयोग ले लें।"

इस विचित्र घटनापर ज्यों-ज्यों विचार करता हूं त्यों-त्यों विचारको

अधिकाधिक व्यथा होती है। मान लीजिए, सरकारने यह विनती स्वीकार कर ली और सरकारके युद्ध-यंत्रमें कांग्रेस दाखिल हो गई। तो जिस क्षण वह स्वराज्यका वचन प्राप्त करती है, उसी क्षण स्वराज्यके अर्थको वह सैकड़ों वर्ष दूर ढकेल देती है। ऐसी परिस्थित उत्पन्न हो रही है।

जिसने हिंसात्मक युद्धमें योग देनेका निश्चय कर लिया, उसने शुरू-शुरूमें न्याय-अन्यायका जो कुछ थोड़ा-बहुत विचार किया हो सो किया हो; रेलेकिन एक वार युद्ध-चक्रमें दाखिल हो जानेके वाद फिर तो न्याय-अन्यायकी अपेक्षा वलावलका विचार ही मुख्य हो जाता है।

हिंसाका शस्त्र स्वीकार करनेके वाद वलावलका ही विचार मुख्य है। हमारे पक्षमें अगर कुछ न्याय हो तो ठीक है, न हो तो न सही। हिन्दुस्तान या दूसरा कोई भी देश अगर आजके यांत्रिक संसारकी हिंसामें शामिल होंगा तो उसे न्याय और लोकतंत्रकी भाषातक छोड़ देनी होगी।

त्रिटेनसे आज हिंसात्मक सहयोग करनेके लिए तैयार होनेका अर्थ केवल अहिंसाका परित्याग ही नहीं है, चिंक हिंसाके गहरे पानीमें एकदम उतर जाना है। "हम हिंदुस्तानके वाहर आदमी नहीं भेजेंगे", यह कहना मुमिकन नहीं; क्योंकि हिंदुस्तानका बचाव-जैसी कोई अलग चीज ही नहीं रह जाती। अफ्रीकाका किनारा, भूमव्यसागर आदि सबको हिंदुस्तानकी ही सरहदें मानना पड़ेगा। दूसरा कोई चारा नहीं है।

अर्थात्, कांग्रेसकी वीस सालकी कमाई और उसकी वदौलत संसारमें पैदा हुई आशा तो हवा हो ही गई; लेकिन साथ-साथ हिंदुस्तानकी हजारों वर्षकी कमाई भी अकारथ गई। हिंदुस्तानका जितना इतिहास जात है, उसमें हिंदुस्तानी अपने देशके वाहर स्वेच्छापूर्वक संहारके लिए गये हों, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। यह भी संभव नहीं कि हम सिर्फ बचावके लिए हिंसा करें, हमलेके लिए नहीं। कोई भी मर्यादा नहीं रह सकती। 'अमर्यादा-पुरुषोत्तम' ही हमारे इष्टदेव होंगे, और हम उनकी पूर्ण उपासना करेंगे तभी सफल होंगे।

और फिर संसारभरसे दुश्मनी मोल लेनेका साहस हम किस विरतेपर

कर सकते हैं ? आज जितनी दूरतक दिखाई देता है, उतनेका विचार किया जाय तो यही कहना होगा कि इंग्लंडिके वलपर। इस वातपर भी विचार करना जरूरी है। जिस राष्ट्रमें जमीनका औसत फी आदमी एक एकड़ है उस राष्ट्रके लिए—अगर वह दूसरे राष्ट्रोंको लूटनेका खयाल छोड़ दे तो—चाहे वह कितना ही जोर क्यों न मारे, फौजपर ज्यादा खर्च करना नामुमिकन है। और सौभाग्यसे हिंदुस्तानकी आधिक परिस्थितिमें कितनी ही उन्नति क्यों न हो, उसके लिए यह वात संभव भी नहीं है।

"हिंदुस्तानके लिए वहुत वड़ी फौज रखना मुमिकन नहीं, इसलिए उसे विना फौजका रास्ता ही आसान पड़ेगा"—यह वात जवाहरलालजी भी कभी-कभी कहा करते हैं। इस तरहका राष्ट्र स्वाश्रयी (अपने भरोसे) रहकर शत्रु-निर्माण-कलाका प्रयोग नहीं कर सकता। फलतः उसे पराश्रित होकर (दूसरोंके भरोसेही) उस कलाके प्रयोग करने होंगे। इसका अर्थ क्या होगा?—इंग्लैंडसे आज हम निरे स्वराज्यका ही नहीं, विल्क विलकुल पक्के—पूर्ण स्वराज्यका वचन ले लेते हैं और वह उसे सप्रेम, सधन्यवाद और मव्याज (व्याज सिहत) लौटा देते हैं। भगवानने अर्जुनको गीताका उपदेश देनेके वाद उससे कहा, "तू अपनी इच्छासे जो कुछ करना हो सो कर।" और फिर कहा, "सव कुछ छोड़कर मेरी शरण आ"। दोनोंका सम्मिलित अर्थ यह है कि "तू अपनी खुशीसे मेरी शरण आ"। ईश्वरके लिए भक्तको यही करना चाहिए। इंग्लैंडके लिए हमें भी वही करना होगा।

्नैं िंडिक अहिंसाको ताकपर रखकर सरकारसे हिंसात्मक सहयोग— अर्थात् सरकार और दूसरे हिंसानिष्ठ लोगोंके हिंसात्मक सहयोगकी स्वीकृति—की नीतिकी यह सारी निष्पत्ति घ्यानमें लानेपर यही कहना पड़ता है कि शस्त्रास्त्र और यादवोंकी सेना लेकर कृष्णको छोड़नेवाले अञ दुर्योधनका ही अनुकरण हम कर रहे हैं। इसके वदले अगर कांग्रेस अपनी अहिंसा मजवूत करे, अनायास मिलनेवाले स्वराज्यकी आशाका ही नहीं, चिक्त कल्पनाका भी त्याग कर दे, अपने सहयोगका अर्थ नैतिक सहयोग घोपित कर दे, और स्वराज्यका संबंध वर्तमान युद्धसे न जोड़कर जिस प्रकार मिट्टीसे श्रीगणेशजीकी मूर्तिका निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार अपनी शक्तिसे यथासमय अपने अभ्यंतरसे स्वराज्यका निर्माण करनेकी कारीगरी अख्तियार कर ले, तो क्या यह सव प्रकारसे उत्तम नहीं है ?

ऐसा स्वराज्य किसीके टालनेसे टल नहीं सकता। सूर्य भगवान्के समान वह सहज ही उदित होगा। सूर्य तो पूर्व दिशामें उदय होता है, लेकिन उसका प्रकाश और गरमी ठेठ पश्चिमतक सभी दिशाओं में फैलती है। स्वराज्यके विषयमें भी यही होगा। उसका जन्म तो हिंदुस्तानमें होगा, लेकिन उसकी वदौलत सारी दुनियाके लिए मुक्तिका रास्ता खुल जायगा। उसका शत्रु पैदा होनेसे पहले ही मर जायगा। भीतरी दंगे-फसादकी संभावना मिटाकर ही उस स्वराज्यका आविर्भाव हुआ होगा, इसलिए भीतरी कलहके निवारणका सवाल सामने आयेगा ही नहीं। यही हाल बाह्य आक्रमणका भी होगा। या अगर यह मान भी लिया जाय कि इन दो समस्याओंके अवशेष कायम रहेंगे तो भी उनको हल करना आज जितना कठिन मालूम होता है, उतना नहीं मालूम होगा। यह स्वराज्य कितनी ही देरमें क्यों न मिले तो भी वही जल्दी-से-जल्दी मिलेगा; क्योंकि वही 'स्वराज्य' होगा और वही चिरजीवी होगा।

लेकिन कुछ लोग यह शंका करेंगे कि हिंदुस्तानको क्या सचमुच अहिंसासे स्वराज्य मिलेगा? यहां इस शंकाका विचार करनेकी जरूरत नहीं है; क्योंकि यह शंका ही नहीं है। यह तो निष्क्रिय लोगोंका निश्चय है। वे यह जानते हैं कि हिंदुस्तानके लिए हिंसासे स्वराज्य प्राप्त करना संभव नहीं और उनका यह विश्वास है कि अहिंसासे कभी किसीको स्वराज्य मिल ही नहीं सकता। इसलिए निष्क्रिय रहकर आलोचनात्मक साहित्यकी वृद्धि करना उनका निश्चित कार्यक्रम है। तब उनके पीछे पड़नेसे क्या फायदा? इसके अलावा, कांग्रेस आजतक यह मानती है कि संगठित अहिंसा ही स्वराज्यका एकमात्र व्यवहार्य साधन है, और ऐसे विचारवाले लोगोंके ही लिए यह लेख है।

लेकिन कांग्रेसवालोंके दिमागमें कुछ दूसरी तरहकी गड़वड़ी पैदा हो रही है। एक व्यवस्थित सरकार का सामना करके स्वराज्य प्राप्त करना और एकाएक होनवाले वाहरी हमले या अंदरूनी लड़ाई-फगड़ोंका निवारण करना, दोनों उन्हें विलकुल भिन्न कोटिकी समस्याएं प्रतीत होती हैं। उनके सामने यह जटिल समस्या है कि पहली बात तो हम अपनी टूटी-फूटी अहिसासे साथ सकते हैं, लेकिन दूसरी बात बलवानोंकी नैष्ठिक अहिंसाके बिना सथ ही नहीं सकती। वह नैष्ठिक अहिंसा हम कहांसे लायें?

मेरे नम्न विचारमें यह एक भ्रम है और इसका निवारण होना नितांत आवश्यक हैं। जिस प्रकार स्वराज्य-प्राप्ति नैप्ठिक अहिंसाके विना असंभव हैं। अवतक दुर्वलोंकी अहिंसाका एक प्रयोग हमने किया। उसकी वदौलत खोड़ी-बहुत सत्ता मिली या मिलनेका आभास हुआ। मैं 'आभास' कहता हूं, कारण. कांग्रेसके शासन-कालमें जो-जो विचित्र घटनाएं घटीं, उन्हें हम जानते हीं हैं। फिर भी, उसे आभास कहनेके बदले यहीं मान लिया जाय कि हमने खोड़ी-बहुत सत्ता प्राप्त कर लीं। परंतु इस सत्ताभास अथवा इस अल्पसत्तामें और जिसे हम स्वराज्य कहते हैं और जिसके पीछे 'पूणे' विशेषण लगाये विना हमारी आत्माकों कल नहीं पड़ती, उस हमारे उद्घोषित ध्येयमें जमीन-आसमानका अंतर हैं। यह अंतर चाहे जैसी मिलावटी और अव्यवस्थित अहिंसासे नहीं काटा जा सकता। उसके लिए बलवानोंकी पराक्रमी अहिंसाकी हीं जरूरत होगी, यह समक्ष लेनेका समय अब आ गया है। जितनी जल्दी हमारी समक्षमें यह बात आ जायगी, उतनी ही जल्दी हमारे विचारोंकी ये गुत्थियां सुलक जायगी।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, स्वराज्य गणेशजीकी वह मूर्ति है जिसका निर्माण हमें मिट्टीमेंसे करना है। नदीके प्रवाहके साथ वहकर आने-वाला वह नर्मदा-गणेश नहीं है। हमारे कुछ वुजुर्गों और वड़े-वूड़ोंकी यह समभ हो गई है कि हमने जो कुछ थोड़ा-वहुत अहिसाका प्रदर्शन किया है, उससे मानो भगवान् प्रसन्न हो गए हैं और उन प्रसन्न भगवान्ने हमारे संकट-मोचनके लिए यह युद्ध भेज दिया है। बुद्ध भावसे किये हुए हमारे उस अल्पतम प्रयत्न और भगवान्की इस अपरंपार कृपाके संयोगसे अव

हमारा कार्य जल्दी ही सिद्ध होनेवाला है। इस कल्पनाके भंवरजालमें पड़नेके कारण हम इस गफलतमें हैं कि हमारी कमजोर अहिंसा भी हमें स्वराज्यमें वरवस ढकेलकर ही रहेगी। लेकिन इसके विपरीत अनुभव हुआ और इंग्लैंडने सचमुच हमें स्वराज्य दे भी दिया तो भी वास्तवमें स्वराज्य नहीं मिलता, अपनी यह राय मैं ऊपर पेश कर चुका हूं।

तव यह सवाल उठता है कि "क्या आप व्यवस्थित सरकारसे लोहा लेना और वाह्य आक्रमण तथा भीतरी अराजकताका प्रतीकार करना, इन दो वातों में कोई फर्क ही नहीं करते?" उत्तर यह है कि "करते हैं और नहों भी करते।" एक क्षेत्रमें दुर्वल अहिंसासे काम चल जायगा और दूसरे क्षेत्रमें वलवती अहिंसाकी आवश्यकता होगी, इस तरहका कोई फर्क हम नहीं करते। यदि स्वराज्यका अर्थ पूर्ण-स्वराज्य हो तो दोनों क्षेत्रोंमें वलवती अहिंसाकी ही आवश्यकता होगी। लेकिन व्यवस्थित सरकारसे टक्कर लेनेमें उसकी जो कसौटी होगी, उससे भिन्न प्रकारकी कसौटी दूसरे क्षेत्रोंके लिए होगी, यह फर्क हम करते हैं। उसमें भी मैं भिन्न प्रकारकी कसौटी करता हूं। अधिक कड़ी कसौटी भी निश्चित रूपसे नहीं करता और न 'कम कड़ी' ही करता हूं।

इसपर कुछ लोग कहते हैं, "तुम्हारी सारी वातें मंजूर हैं, लेकिन व्यक्तिकी हैसियतसे। नैष्ठिक अहिंसामें हमारी श्रद्धा है। हम उसकी तैयारी भी करेंगे। लेकिन हम जनताके प्रतिनिधि हैं। इसलिए हमारे सिर्फ पैर ही नहीं लड़खड़ाते, दिमाग भी डगमगाने लगता है। क्या आजकी स्थितिमें जनताके लिए अहिंसा हितकर होगी? हमारी रायमें न होगी।"

इसके जवावमें दूसरे कहते हैं, "अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीसे 'फैसला करा लें।"

मैं कहता हूं, "यह सारी विचार-धारा ही अनुपयुक्त है। आम जनता—जिसकी गिनती चालीस करोड़से की जाती है; वह जनता—हिंदुस्तानकी जनता-जैसी प्राचीन और अनुभवी जनता—अनेक मानव-समूहसे वनी हुई जनता—विना किसीसे पूछे-ताछे अहिंसक मान ली जानी चाहिए। उसे

वरवस हिंसाके दलमें ढकेलना या उसकी अहिंसकताका सवूल 'अखिल भारतीय' नाम धारण करनेवाली कांग्रेस-कमेटीसे मांगना नाहक समय नण्ट करना है। हिंदुस्तानकी जनता अहिंसक, अहिंसक और अहिंसक ही हैं। वह 'अहिंसावादी' नहीं है। वह 'वाद' तो उसके नामपर विद्वान् सेवकोंको खड़ा करना है। वह 'अहिंसाकारी' भी नहीं है। यह कार्य उसकी तरफसे उसके सत्याग्रही सेवकोंको करना है। उन दो को मिलाकर उससे वया तू अहिंसावादी हैं'? और 'क्या तू अहिंसाकारी हैं?' ऐसा उटपटांग प्रका नहीं पूछना चाहिए। अगर व्यक्तिगत रूपसे अहिंसामें हमारी श्रद्धा हो तो अहिंसासे शक्तिका निर्माण करना हमारा कर्त्तव्य है। इस कार्यमें जनताका उत्तम आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। अहिंसा-जैसे प्रकाके विषयमें जनताके मत-परिज्ञानकी जरूरत नहीं, उसका स्वभाव-परिज्ञान काफी है।

इसपर फिर कुछ लोग कहते हैं, "यह भी माना, लेकिन हमारा प्रश्न तो तुरंतका है। अगर अहिंसाका आग्रह लेकर बैठ जायंगे तो हम तैयारी तो करेंगे, शिक्त भी प्राप्त करेंगे और यथासंभव सिद्धि भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वर्तमान कालमें तो हम विलकुल ही एक कोनेमें पड़े रहेंगे। दूसरे आगे आयंगे। सरकार उनकी सहायता ले लेगी और राजनीतिमें हम पीछे छूट जायंगे।"

कोई हर्ज नहीं। हमें राजकरण (राजनीति) से सरोकार ही नहीं। हमें तो स्वराज्यकरण (स्वराज्य-नीति) से मतलव है। जैसा कि गांधीजीने लिखा है, "जो आगे वहेंगे, वे भी तो हमारे भाई-वंद ही होंगे।" मैं तो कहता हूं कि अपनी इस पवित्र स्वराज्य-साधनामें ईश्वरसे हम यही प्रार्थना करें कि वह हमें चाहे जिस कोनेमें फेंक दे, लेकिन भ्रम या मोहमें न डाले। हम स्वराज्य-साधक हैं, हमें राज्य-कामनाका स्पर्श न हो।

'नत्वहं कामये राज्यम्।'

#### : ३४ :

# सेवा व्यक्तिकी; भिक्त समाजकी

वीस वरससे मैंने कुछ किया है तो सार्वजिनक काम ही किया है। जब विद्यार्थी अवस्थामें था तब भी मेरी प्रवृत्ति सार्वजिनक सेवाकी ही थी। यों कह सकते हैं कि जीवनमें मैंने सिवा सार्वजिनक सेवाके न कुछ किया है, न करनेकी इच्छा ही है। पर मेरा आश्य है कि जिस प्रकार सार्वजिनक सेवा और लोगोंने की है वैसी मैंने नहीं की। सबरे एक भाईने मुभसे पूछा, "आप कांग्रेसमें नहीं जायंगे क्या?" मैंने कहा कि, "मैं तो कांग्रेसमें कभी नहीं गया।" सेवाकी मेरी पद्धित और प्रवृत्ति कांग्रेसमें जाना और वहां वहम करना नहीं रही है। इंसका महत्त्व मैं जानता हूं सही, पर यह मेरे लिए नहीं है। में कांग्रेसकी प्रवृत्तियोंसे अनिभन्न नहीं हूं। विचार करनेवाले भाई तो वहुत हैं। मैं तो उन लोगोंमें हूं जो मूकसेवा करना चाहते हैं। फिर भी मेरी सेवा उतनी मूक नहीं हो सकी जितनी कि मैं चाहता हूं। मेरा सेवाका उद्देश्य भिवत-भाव है। भिवत-भावसे ही मैं सेवा करता हूं और वीस सालसे प्रत्यक्ष सेवा कर रहा हूं। प्रचार अभीतक न किया है और न आगे करनेकी संभावना ही है।

मैंने एक सूत्र-सा बना लिया है, "सेवा व्यक्तिकी; भिक्त समाजकी।" व्यक्तिकी भिक्ति आसिक्त बढ़ती है, इसलिए भिक्त समाजकी करनी चाहिए। सेवा समाजकी करना चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते। समाज तो एक कल्पनामात्र है। कल्पनाकी हम सेवा नहीं कर सकते। माताकी सेवा करनेवाला लड़का दुनियाभरकी सेवा करता है, यह मेरी घारणा है। सेवा प्रत्यक्ष वस्तुकी ही हो सकती है, अप्रत्यक्ष वस्तुकी नहीं। समाज अप्रत्यक्ष, अव्यक्त या निर्मुण वस्तु है। सेवा तो वह है जो परमात्मातक पहुंचे। आजकल सेवाकी कुछ अनोखी-सी पद्धति देखनेमें आती है। सेवाके लिए हम विशाल-क्षेत्र चाहते हैं। पर अगर असली सेवा करनी है, सेवामय वन जाना है, अपनेको सेवामें खपा देना है, तो किसी देहातमें चले जाइए। मुभसे एक

भाईने कहा कि "बुद्धिशाली लोगोंसे आप कहते हैं कि देह।तमें चले जाइए। विशाल बुद्धि के विस्तारके लिए उतना लंबा-चौड़ा क्षेत्र वंहां कहां है?" मैंने कहा कि, "ऊंचाई तो है, अनंत आकाश तो है? वह लंबा सफर नहीं कर सकता। पर ऊंचा सफर तो कर सकता है, गहरा तो जा सकता है?" संत इतने ऊंचे चढ़ते थे कि उसका कोई हिसाव नहीं मिलता। कोई वड़े-से-चड़ा विज्ञानवेत्ता भी आकाशकी ऊंचाई मालूम नहीं कर सकता। देहातमें हम लंबा-चौड़ा नहीं, पर ऊंचा सफर कर सकते हैं। वहां ऊंचे-से-ऊंचे चढ़नेका अवसर है। ऊंची या गहरी सेवा वहां खूब हो सकती है। हमारी वह एकाग्र-सेवा प्रथम श्रेणीकी सेवा हो जायगी और फलदायक भी होगी।

राष्ट्रके सारे प्रश्न देहातके व्यवहारमें आ जाते हैं। जितना समाजशास्त्र राष्ट्रमें है, उतना एक कुटुम्बमें भी आ जाता है, देहातमें तो है ही। समाज-शास्त्रके अध्ययनके लिए गांवमें काफी गुंजाइश है। मैं तो इस विश्वासको वृद्धिका अभाव ही मानूंगा कि प्रौढ़-विवाह प्रचलित होनेसे भारतवर्ष सुधर गया और वाल-विवाहसे विगड़ गया था। प्रौढ़-विवाहमें भी अनसर वैवाहिक आनंद देखनेमें नहीं आता और वाल-विवाहके भी ऐसे उदाहरण देखे गये हैं जिनमें पति-पत्नी सुख-शांतिसे रहते हैं। विवाह-संस्थामें संयमकी पवित्र भावना कैसे आये, यह मसला हमने हल कर लिया तो सब कुछ कर लिया। विवाहका उद्देश्य ही यह है। इसी प्रकार हिंदुस्तानकी राजनीतिका नमूना भी देहातमें पूरा-पूरा मिल जाता है। एक देहातकी भी जनताको हमने आत्म-निर्भर कर दिया तो वहुत वड़ा काम कर दिया। वहांके अर्थशास्त्रको कुछ च्यवस्थित कर दिया तो वहुत कुछ हो गया। मुभे आशा है कि देहाती भाई-वहनोंके वीचमें रहकर आप उनके साथ एकरस हो जायंगे। हां, वहां जाकर हमें उनके साथ दरिद्र-नारायण वनना है, पर 'वेवकूफ-नारायण' नहीं। अपनी वृद्धिका उनके लिए उपयोग करना है, निरहंकार वनना है। हम यह न समभें कि वे सब निरं वेवकूफ ही होते हैं। भारतके देहातोंका अनुभव और देशोंकी तरह चंद सदियोंका नहीं, कम-से-कम वीस हजार वर्षका है। वहां जो

अनुभव है, उससे हमें लाभ उठाना है। ज्ञानभंडारकी तरह द्रव्य-भंडार भी वहींसे पैदा करना है और पूरी तरहसे निरहंकार वनकर उसमें प्रवेक करना है।

एक प्रश्न यह है कि सवर्ण हिंदू समभते हैं कि ये सुधारक तो गांवको विगाड़ रहे हैं; सवर्णोंके साथ हमारा उतना सबंध नहीं जितना कि हरिजनोंके साथ है। सवर्णोंको अपनी प्रवृत्तिकी ओर खींचने और उनकी शंका दूर करनेके विषयमें सोचा क्या गया है?

अस्पृत्यता-निवारणका काम हमें दो प्रकारसे करना है। एक तो हरि-जनोंकी आर्थिक अवस्था और उनकी मनोवृत्तिमें सुधार करके और दूसरे हिंदू-धर्मकी शुद्धि करके, अर्थात् उसको उसके असली रूपमें लाकर। अस्पृ-श्यता माननेवाले सव दुर्जन हैं, यह हम न मानें। वे अज्ञानमें हैं, ऐसा मान सकते हैं। वे दुर्जन या दुष्ट वृद्धि नहीं हैं. यह तो उनके विचारोंकी संकीर्णता ं है। प्लेटोने कहा था कि "सिवा ग्रीक लोगोंके मेरे ग्रंथोंका अध्ययन और कोई न करे।" इसका यह अर्थ हुआ कि ग्रीक ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्यकी आत्मा व्यापक है, पर अव्यापकता उसमें रह ही जाती है। आखिर मनुष्यकी आत्मा एक देहके अंदर वसी हुई हैं। इसलिए सनातिनयोंके प्रति खूव प्रेमभाव होना चाहिए। हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए। हम तो वहां वैठकर चुपचाप सेवा करें। हरिजनोंके साथ-साथ जहां जब अवसर मिले, सवर्णीको भी सेवा करें। एक भाई हरिजनोंका स्पर्श नहीं करता, पर वह दयालु है। हम उसके पास जायं, उसकी दयालुताका लाभ उठायें। उसकी मर्यादाको समभकर उससे वात करें। थोड़े दिनमें उसका हृदय शुद्ध हो जायगा, उसके अंतरका अंघकार दूर हो जायगा । सूर्यकी तरह हमारी सेवाका प्रकाश स्वतः पहुंच जायगा । हमारे प्रकाशमें हमारा विश्वास होना चाहिए । प्रकाश और अंधकारकी लड़ाई तो एक क्षणमें ही खत्म हो जाती है। लेकिन तरीका हमारा अहिंसाका हो, प्रेमका हो । मेरी मर्यादा यह है कि मैं दरवाजा ढकेलकर अंदर नहीं चला जाऊंगा। मैं तो सूर्यकी किरणोंका अनुकरण कहंगा। दीवारमें, छप्परमें या किवाड़में कहीं जरा-सा भी छिद्र होता है तो किरणें

चुपचाप अंदर चली जाती हैं। यही दृष्टि हमें रखनी चाहिए। हममें जो विचार है, वह प्रकाश है, यह मानना चाहिए। किसी गुफाका एक लाख वर्षका भी अंधकार एक क्षणमें ही प्रकाशसे दूर हो जायगा। लेकिन यह होगा अहिंसाके ही तरीकेसे। सनातनियोंको गालियां देना तो अहिंसाका तरीका महीं है। हमें मुंहसे खूब तौल-तौलकर शब्द निकालने चाहिए। हमारी वाणीकी कटुता यदि चली गई तो उनका हृदय पलट जायगाः। ऐसी लड़ाई आजकी नहीं, बहुत पुरानी है। संतोंका जीवन अपने विरोधियोंके साथ भगड़नेमें ही बीता। पर उनके भगड़नेका तरीका प्रेमका था। जिस भगवान्ने हमें वृद्धि दी है, उसीने हमारे प्रति-पक्षियोंको भी दी है। आजसे पंद्रह-वीस वर्ष पहले हम भी तो उन्हींकी तरह अस्पृश्यता मानते थे। हमारे संतोंने ती आत्मविश्वासके साथ काम किया है। वाद-विवादमें पड़ना हमारा काम नहीं। हम तो सेवा करते-करते ही खत्म हो जायं। हमारे प्रचार-कार्यका सेवा ही विशेष सावन है। दूसरोंके दोप वताने और अपने विचार सामने रखनेका मोह हमें छोड़ देना चाहिए। मां अपने वच्चेके दोष थोड़े ही वताती है, वह तो उसके ऊपर प्रेमकी वर्षा करती है, उसके बाद फिर कहीं दोप वतलाती है। असर ऐसी ही प्रेममयी सेवाका होता है।

### : ३५ :

### ग्राम-सेवा और ग्राम-धर्म

जब हम सेवा करनेका उद्देश्य लेकर देहातमें जाते हैं तब हमें यह नहीं सूमता कि कार्यका आरंभ किस प्रकार करना चाहिए। हम शहरों में रहनेके आदी हो गए हैं। देहातकी सेवा करनेकी इच्छा ही हमारा मूलवन—हमारी पूंजी होती ह। अब सवाल यह खड़ा हो जाता है कि इतनी थोड़ी पूंजीस व्यापार किस तरह शुरू करें। मेरी सलाह तो यह है कि हमें देहातमें जाकर व्यक्तियोंकी सेवा करनेकी तरफ अपना व्यान रखना चाहिए, न कि सारे

समाजको तरफ। सारे समाजके समीप पहुंचना संभव ही नहीं है। रणभूमिमें लड़नेवाले सिपाहीसे अगर हम पूछें कि किसके साथ लड़ता है तो वह कहेगा "शत्रुके साथ।" लेकिन लड़ते समय वह अपना निशाना किसी एक ही व्यक्तिपर लगाता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी सेवा-कार्य करना होगा। समाज अव्यक्त है, परंतु व्यक्ति व्यक्त और स्पष्ट है। उसकी सेवा हम कर सकते हैं। डाक्टरके पास जितने रोगी जाते हैं, उन सवको वह दवा देता है, मगर हर एक रोगी का वह खयाल नहीं रखता। प्रोफेसर सारे क्लासको पड़ाता है, पर हरएक विद्यार्थीका वह घ्यान नहीं रखता। ऐसी सेवासे बहुत लाभ नहीं हो सकता। यह डाक्टर जब कुछ रोगियोंके व्यक्तिगत संपर्कमें . आयेगा, या प्रोफेसर जब कुछ चुने हुए विद्यार्थियोंपर ही विशेश घ्यान देगा, तभी वास्तविक लाभ हो सकेगा। हां, इतना खयाल हमें जरूर रखना होगा कि व्यक्तियोंकी सेवा करनेमें अन्य व्यक्तियोंकी हिंसा, नाश या हानि न हो। देहातमें जाकर इस तरह अगर कोई कार्यकर्ता सिर्फ पच्चीस व्यक्तियोंकी ही सेवा कर सका, तो समभना चाहिए कि उसने काफी काम कर लिया। गामुजीवनमें प्रवेश करनेका यही सुलभ तथा सफल मार्ग है। मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि जिन्होंने मेरी व्यक्तिगत सेवा की है, उन्होंने मेरे जीवनपर अधिक प्रभाव डाला है। बापूजीके लेख मुभ्ने कम ही याद आते हैं; लेकिन उनके हायका परोसा हुआ भोजन मुक्ते सदा याद आता है। और में मानता हूं 'कि उससे मेरे जीवनमें वहुत परिवर्तन हुआ है। यह है व्यक्तिगत सेवाका प्रभाव । व्यक्तियोंकी सेवामें समाज-सेवाका निषेध नहीं है । समाज गीताकी भाषामें अनिदेंस्य है, निर्गुण है और व्यक्ति सगुण और साकार, अतः व्यक्तिकी सेवा करना आसान है।

दूसरी और सूचना में करना चाहता हूं। हमें देहातियों के सामने ग्राम-सेवाकी कल्पना रखनी चाहिए, न कि राष्ट्र-धर्मकी। उनके सामने राष्ट्र-धर्मकी वातें करनेसे लाभ न होगा। ग्राम-धर्म उनके लिए जितना स्वाभाविक और सहज है, उतना राष्ट्र-धर्म नहीं। इसलिए हमें उनके सामने ग्राम-धर्म ही रखना चाहिए, राष्ट्र-धर्म नहीं। इसमें भी वही वात है जो व्यक्ति-सेवाके विषयमें मैंने ऊपर कही है। ग्राम-धर्म सगुण, साकार और प्रत्यक्ष होता है; राष्ट्र-धर्म निर्गुण, निराकार और परोक्ष होता है। वच्चेके लिए त्याग करना मांको सिखाना नहीं पड़ता। आपसके भगड़े मिटाना, गांवकी सफाई तथा स्वास्थ्यका घ्यान रखना, आयात-निर्यातकी वस्तुओं और ग्रामके पुराने उद्योगोंकी जांच करना, नये उद्योग खोज निकालना, इत्यादि गांवके जीवन-व्यवहारसे संवंध रखनेवाली हरएक वात ग्राम-धर्ममें आ जाती है। पुरानी पंचायत-पद्धति नष्ट हो जानेसे देहातकी वड़ी हानि हुई है। भगड़े निवटानेमें पंचायतका बहुत उपयोग होता था। अभी इस असेंवलीके चुनावसे हमें यह अनुभव हुआ है कि देहातियोंको राष्ट्र-धर्म समभाना कितना किन है। सरदार वल्लभभाई और पंडित मालवीयजीके बीच मतभेद हो गया, अब इसमें वेचारा देहाती समभे तो क्या समभे ? उसके मनमें दोनों हो नेता समानरूपसे पूज्य हैं। वह किसे माने और किसे छोड़े ? इसलिए ग्राम-सेवामें हमें ग्राम-धर्म ही अपने सामने रखना चाहिए। वैदिक ऋषियोंकी भांति हमारी भी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि 'ग्रामें अस्मिन् अनातुरम्''—हमारे ग्राममें वीमारी न हो।

तीसरी वात जो में कहना चाहता हूं वह है सेवकके रहन-सहनके संवधकी। सेवककी आवश्यकताएं देहातियोंसे कुछ अधिक होनेपर भी वह ग्राम-सेवा कर सकता है। लेकिन उसकी वे आवश्यकताएं विजातीय नहीं, सजातीय होनी चाहिएं। किसी सेवकको दूधकी आवश्यकता है, दूधके विना उसका काम नहीं चल सकता, और देहातियोंको तो घी-दूध आजकल नसींच नहीं होता, तो भी देहातमें रहकर वह दूध ले सकता है; क्योंकि दूध सजातीय अर्थात् देहातमें पैदा होनेवाली चीज है। किन्तु सुगंधित सावुन देहातमें पैदा होनेवाली चीज है। किन्तु सुगंधित सावुन देहातमें पैदा होनेवाली चीज नहीं करना चाहिए। कपड़े साफ रखनेकी वात लीजिये। देहाती लोग अपने कपड़े मैले रखते हैं, लेकिन सेवकको तो उन्हें कपड़े साफ रखनेके लिए समक्ताना चाहिए। इसके लिए वाहरसे सावुन मंगाना और उसका प्रचार करना में ठीक नहीं समकता।

देहातमें कपड़े साफ रखनेके लिए जो साधन उपलब्ध है या हो सकते हैं, उन्हींका उपयोग करके कपड़े साफ रखना और लोगोंको उसके विषयमें समभाना सेवकका धर्म हो जाता है। देहातमें उपलब्ध होनेवाले साधनोंसे, ही जीवनकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेकी ओर उसकी हमेशा दृष्टि रहनी चाहिए। सजातीय वस्तुका उपयोग करनेमें भी सेवकको विवेक और संयमकी आवश्यकता तो रहती ही है। अखवारका शौक देहातमें पूरा न हो सकेगा।

मैं जो खास वातें यहां कहना चाहता था, वे तो मैंने कह दीं। अब दो-तीन और वातें कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। खादी-प्रचारके कार्यमें अभीतक चरखेका ही उपयोग हुआ है। एक लाखके इनामवाले चरखेकी अभी खोज हो रही है। मैं उसे एक लाखका चरेखा कहता हूं। लेकिन मेरे पास तो एक सवा लाखका चरखा है और वह है तकली। मैं सचमुच ही उसे सवा लाखका चरखा मानता हूं। खादी-उत्पत्तिके लिए चरखा उत्तम है, लेकिन सार्वजिनक वस्त्र-स्वावलंबनके लिए तकली ही उप-युक्त है। नदीका पाट चाहे कितना ही वड़ा क्यों न हो, वह वर्षाका काम नहीं दे सकता। नदीका उपयोग तो नदीके तटपर रहनेवाले ही कर सकते हैं। पर वर्षा सबके लिए है। तकली वर्षाके समान है। जहां कहीं वह चलेगी वहां वस्त्र-स्वावलंबनका कार्य अच्छी तरह चलेगा। मुक्तसे विहार के एक भाई कहते थे कि वहां मजदूरीके लिए भी तकलीका उपयोग हो रहा है। तकलीपर कातनेवालोंको वहां हपतेमें तीन-चार पैसे मिल जाते हैं। लेकिन उनके कातनेकी जो गति है, वह तीन या चारगुनी तक वढ़ सकती है। गति ्वढ़ानेसे मजदूरी भी तीन या चार या पांच गुनीतक मिल सकेगी। यह कोई मामूली वात नहीं है। हमारे देशमें एक व्यक्तिको १४-१५ गज कपड़ा चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन सिर्फ एक सौ तार कातनेकी जरूरत है यह काम तकली पर आध घंटेमें हो सकता है। चरखा विगड़ता भी रहता है, पर तकली त्तो हमेशा ही आपकी सेवामें हाजिर रहती हैं। इसीलिए में उसे सवा लाखका चरखा मानता हूं।

देहातमें सफाईका काम करने वाले सेवक कहते हैं कि कई दिन तक यह

काम करते रहनेपर भी देहाती लोग हमारा साथ नहीं देते। यह शिकायत खोक नहीं। स्व-धर्म समभकर ही अगर हम यह काम करेंगे तो अकेले रह जानेपर उसका दुःख हमें न होगा। सूर्य अकेला ही होता है न ? यह मेरा काम है, दूसरे करें या न करें, मुभे तो अपना काम करना ही चाहिए—यह समभकर जो सेवक कार्यारंभ करेगा उसको सिंहावलोकन करनेकी, यानी यह देखनेकी कि मेरे पीछे मददके लिए कोई और है या नहीं, आवश्यकता ही न रहेगी। सफाई संबंधी सेवा है ही ऐसी चीज कि वह व्यक्तियोंकी अपेक्षा समाजकी ही अधिकतया होगी और होनी चाहिए। परंतु सेवककी दृष्टि यह होनी चाहिए कि अन्य लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समभते, इसलिए उसे पूरा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। उसमें सेवकका स्वार्य भी है; क्योंकि मार्गकी गंदगीका असर उसके स्वास्थ्यपर भी अवस्य पड़ता है।

औषिं-वितरणमें एक वातका हमेशा खयाल रखना चाहिए कि हम अपने कार्यसे देहातियोंको पंगु तो नहीं वना रहे हैं। उनको तो स्वावलंबी चनाना है। उनको स्वाभाविक तथा संयमशील जीवन और नैसर्गिक उपचार मिखाने चाहिएं। रोगकी दवाइयां देनेकी अपेक्षा हमें ऐसा जतन करना चाहिए कि रोग होने ही न पाये। यह काम देहातियोंको अच्छी और स्वच्छ आदतें सिखानेसे ही हो सकता है।

#### : ३६ :

### साहित्य उल्टी दिशामें

पिछले दिनों एक बार हमने इस बातकी खोज की थी कि देहातके न्माबारण पढ़े-लिखे लोगोंके घरमें कौन-सा मुद्रित वाङ्मय (छपा हुआ साहित्य) पाया जाता है। खोजके फलस्वरूप देखा गया कि कुल मिलाकर 'पांच प्रकारका वाङ्मय पढ़ा जाता है।

(१) समाचारपत्र, (२) स्कूली कितावें, (३) उपन्यास, नाटक,

गल्प, कहानियां आदि (४) भाषामें लिखे हुए पौराणिक और धार्मिक ग्रंथ, (५) वैद्यक-संवंधी पुस्तकें।

उससे यह अर्थ निकलता है कि हम यदि लोगोंके हृदय उन्नत करना चाहते हैं तो उक्त पांच प्रकारके वाङ्मयकी उन्नति करनी चाहिए।

पारसालका जिक है। एक मित्रने मुभसे कहा, "मराठी भाषा कितनी कंची उठ सकती है, यह ज्ञानदेवने दिखाया, और वह कितनी नीचे गिर सकती है, यह हमारे आजके समाचारपत्र वता रहे हैं!" (साहित्य-सम्मेलनके) अध्यक्षकी आलोचना और हमारे मित्रके उद्गारका अर्थ "प्राधान्येन ध्यपदेशः" सूत्रके अनुसार निकालना चाहिए। अर्थात् उनके कथनका यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि सभी समाचारपत्र अक्षरशः प्रशांत महासागरकी तहतक जा पहुंचे हैं। मोटे हिसाबसे परिस्थित क्या है, इतना ही वोध उनके कथनोंसे लेना चाहिए। इस दृष्टिसे दुखपूर्वक स्वीकार करना पड़ता है कि यह आलोचना यथार्थ है।

लेकिन इसमें दोष किसका है ? कोई कहता है कि संपादकोंका, कोई कहता है पाठकोंका, कोई कहता है पूंजीपितयोंका । गुनाहमें तीनों ही शरीक हैं, और "कमाईका हिस्सा" तीनोंको वरावर-वरावर मिलनेवाला है, इसमें किसीको कोई शक नहीं। परंतु मेरे मतसे—अपराधी ये तीनों भले ही हों—अपराध करनेवाला दूसरा ही है, और वही इस पापका वास्तिवक 'घनी' है। वह कौन है ?—साहित्यकी, व्याख्या करनेवाला चटोर अथवा रुचिश्रण्ट साहित्यकार।

"विरोवी विवादका वल, दूसरोंका जी जलाना, जली-कटी या तीखी वातें कहना, मखौल (उपहास), छल (व्यंग्य), मर्मभेद (मर्मस्पर्श) आड़ी-टेढ़ी सुनाना (वक्रोक्ति), कठोरता, पेचीदगी, संदिग्वता, प्रतारणा (कपट)"—ज्ञानदेवने ये वाणीके दोष वताए हैं। परंतु हमारे साहित्यकार तो ठीक उन्हीं अवगुणोंको 'वाग्भूपा' या साहित्यकी सजावट मानते हैं। पछले दिनों एक बार रामदासकी 'ओछी तवीयतवालोंको विनोद भाता हैं', इस उक्तिपर कई साहित्यक वड़े गरम हो गये थे। रामदासके आशयपर

घ्यान देकर, उससे उचित उपदेश लेनेके बदले इन लोगोंने यह आविष्कार किया कि विनोदका जीवन और साहित्यमें जो स्थान है, रामदास वही नहीं समभ पाए थे। उपहास, छल, मर्मस्पर्श आदि ज्ञानदेवने अस्त्रीकार किये, इसे भी हमारे साहित्यकार—अपनी साहित्यकी परिभापाके अनुसार— ज्ञानदेवके अज्ञानका ही फल समभेंगे।

ज्ञानदेव या रामदासको राष्ट्र-कल्याणकी लगन थी और हमारे विद्वानोंको चटपटी भाषाकी चिंता रहती है, चाहे उससे राष्ट्रधात ही क्यों न होता हो—यह इन दोनोंमें मुख्य भेद है। हमारी साहित्य-निष्ठा ऐसी है कि चाहे सत्य भले ही मर जाय, साहित्य जीता रहे।

"हं प्रभो, अभीतक मुभे पूर्ण अनुभव नहीं होता है। तो क्या, मेरे देव ! में केवल कि ही वनकर रहूं।"—इन शब्दों नें तुकाराम ईश्वरसे अपना दुखड़ा रोते हैं और ये (साहित्यकार) खोज रहे हैं कि तुकारामके इस वचनमें काव्य कहांतक सघा है! हमारी पाठशालाओं की शिक्षाका सारा तरीका ही ऐसा है। मैंने एक निवंध पढ़ा था। उसमें लेखकने तुलसीदासकी शेक्स-पियरसे तुलना की थी और किसका स्वभाव-चित्रण किस दर्जेका है, इसकी चर्चा की थी। मतलव यह कि जो तुलसीदासकी रामायण हिंदुस्तानके करोड़ों लोगों के लिए—देहातियों के लिए भी—जीवनकी मार्ग-प्रदर्शक पुस्तक है उसका अध्ययन भी वह भला आदमी स्वभाव-चित्रण की शैलीकी दृष्टिसे करेगा। शायद कुछ लोगों को मेरे कथन में कुछ अतिशयता प्रतीत हो, लेकिन मुभे तो कई वार ऐसा ही जान पड़ता है कि इन शैली-भक्तोंने राष्ट्रके शीलकी हत्याका उद्योग शुरू किया है।

शुकदेवका एक श्लोक हैं जिसका भावार्थ यह है कि "जिससे जनताका चित्त शुद्ध होता है, वही उत्तम साहित्य है।" जो साहित्य-शास्त्रकार कहलाते हैं, और जिनसे आज हम प्रभावित हैं वे यह व्याख्या स्वीकार नहीं करते। उन्होंने तो शृंगारसे लेकर वीभत्सतक विभिन्न रस माने हैं और यह निश्चित किया है कि साहित्य वहीं है जिसमें थे रस हों। साहित्यकी यह समूची व्याख्या स्वीकार कर लीजिये, उसमें कर्त्तव्य-शून्यता मिला दीजिये, फिर कोई भी

चतला दे कि आजके मराठी समाचारपत्रोंमें जो पाया जाता है, उसके सिवा और किस साहित्यका निर्माण हो सकता है ?

### : ३७ :

## लोकमान्य के चरणोंमें

आजका नैमित्तिक धर्म लोकमान्यका पुण्यस्मरण है। आज तिलककी 'पुण्यतिथि है।

१९२० में तिलक शरीर-रूपसे हमारे अंदर नहीं रहे। उस समय में चंवई गया था। चार-पांच दिन पहले ही पहुंचा था। परंतु डाक्टरने कहा, "अभी कोई डर नहीं है।" इसिलए मैं एक कामसे सावरमती जानेको रवाना हुआ। मैं आधा रास्ता भी पार न कर पाया होऊंगा कि मुक्ते लोकमान्यकी मृत्युका समाचार मिला। मेरे अत्यंत निकटके आत्मीय, सहयोगी और मित्रकी मृत्युका जो प्रभाव हो सकता है, वही लोकमान्यके निधनका हुआ। मुक्तपर बहुत गहरा असर हुआ। उस दिनसे जीवनमें कुछ नयापन-सा आग्या। मुक्ते ऐसा लगा मानो कोई बहुत ही प्रेम करनेवाला कुटुम्बी चल बसा हो। इसमें जरा भी अत्युक्ति नहीं है। आज इतने वरस हो गए। आज फिर उनका स्मरण करना है। लोकमान्यके चरणोंमें अपनी यह तुच्छ श्रद्धांजिल अपनी गहरी श्रद्धाके कारण मैं चढ़ा रहा हूं।

तिलकके विषयमें जब मैं कुछ कहने लगता हूं तो मुंहसे शब्द निकालना किन हो जाता है, गद्गद हो उठता हूं। साधु-संतोंका नाम लेते ही मेरी जो स्थित होती है वही इस नामसे भी होती है। मैं अपने चित्तका भाव प्रकट ही नहीं कर सकता। उत्कट भावनाको शब्दोंमें व्यक्त करना कठिन होता है। गीताका भी नाम लेते ही मेरी यह स्थिति हो जाती है। मानो स्फूर्तिका संचार हो जाता है। भावनाओं की प्रचंड वाढ़ आ जाती है। वृत्ति उमड़ने लगती है। परंतु यह बड़प्पन मेरा नहीं है। बड़प्पन गीताका है। यही हाल तिलकके

नामका है। मैं तुलना नहीं करता। क्योंकि तुलनामें सदा दोष आ जाते हैं। परंतु जिनके नामस्मरणमें ऐसी स्फूर्त्त देनेकी शिक्त है, उन्हींमेंसे तिलक भी हैं। मानो उनके स्मरणमें ही शिक्त संचित है। रामनामको ही देखिए। कितने जड़ जीवोंका इस नामके स्मरणसे उद्घार हो गया, इसकी गिनती कौन करेगा? अनेक आंदोलन, अनेक ग्रंथ, इतिहास, पुराण—इनमें से किसी भी चीजका उतना प्रभाव न हुआ होगा जितना कि रामनामका हुआ है और हो रहा है। राप्ट्रोंका का उदय हुआ और अस्त हुआ। राज्योंका विकास हुआ और लय हुआ। किंतु रामनामकी सत्ता अवाधितरूपसे विद्यमान है। तुलसीदासजीने कहा है—"कहुउं नाम वड़ राम तें।" 'हे राम, मुभे तुभसे तेरा नाम ही अधिक प्रिय है। तेरा रूप तो उस समयके अयोध्यावासियोंने और उस जमानेके नर-वानरोंने देखा। हमारे सामने तेरा रूप नहीं, लेकिन तेरा नाम है। जो महिमा तेरे नाममें है, वह तेरे रूपमें नहीं। हे राम, तूने शवरी, जटायु आदिका उद्धार किया। लेकिन वे तो सुसेवक थे। इसमें तेरा वड़प्पन कुछ नहीं। परंतु तेरे नामने अनेक खलजनोंका उद्धार किया, यह वेद कहते हैं।"

"शवरी गीध सुसेवकिन सुगति दोन्ह रघुनाथ। नाम उघारे अमित खल वेद-विदित गुनगाय।।"

तुलसीदासजी कहते हैं, रामकी महिमा गानेवाले मूढ़ हैं। रामने तो चड़े-चड़े सेवकोंका ही उद्घार किया। परंतु नामने ? नामने असंख्य जड़-मूढ़ों का उद्घार किया। शवरी तो असामान्य स्त्री थी। उसका वैराग्य और उसकी भित्त कितनी महान थी। वैसा ही वह जटायु था। इन श्रेष्ठ जीवोंका, इन भक्तजनोंका रामने उद्घार किया। कौन वड़ी वात हुई ? परंतु रामनाम तो दुर्जनोंको भी उभारता है। और दरअसल मुभे इसका अनुभव हो रहा है। मुभसे वड़ा खलं दूसरा कौन हो सकता है ? मेरे समान दुष्ट में ही हूं। मुभे इस विषयमें दूसरोंका मत जाननेकी जरूरत नहीं। नामसे उद्घार होता है। जिन्होंने पवित्र कर्म किये, अपना शरीर परमार्थमें खपाया, उनके नाममें ऐसा सामर्थ्य आ जाता है।

इसीमें मनुष्यकी विशेषता है। आहार-विहारादि दूसरी वातोंमें मनुष्य और पशु समान ही हैं। परंतु जिस प्रकार मनुष्य पशु या पशुसे भी नीचा वन सकता है, उसी प्रकार पराक्रमसे, पौरुषसे, वह परमात्माके निकट भी जा सकता है। मनुष्यमें ये दोनों शक्तियां हैं। खुव मांस और अंडे वगैरह लाकर,दूसरे प्राणियोंका भक्षण कर वह शेरके समान हृष्ट-पुष्ट भी वन सकता है; या दूसरोंके लिए अपना शरीर भी फेंक सकता है। मनुष्य अपने लिए अनेकोंका घात करके पशु वन सकता है; या अनेकोंके लिए अपना वलिदान कर पवित्रनामा भी वन सकता है। पशुकी शक्ति मर्यादित है। उसकी वुराईकी भी मर्यादा है। लेकिन मनुष्यके पतनकी या ऊपर उठनेकी कोई सीमा नहीं है। वह पशुसे भी नीचे गिर सकता है। और इतना ऊपर चढ़ सकता है कि देवता ही बन जाता है। जो गिरता है, वही चढ़ भी सकता है। पशु अधिक गिर भी नहीं सकता, इसलिए चढ़ भी नहीं सकता। मनुष्य दोनों वातोंमें पराकाष्ठा कर सकता है। जिन लोगोंने अपना जीवन सारे संसारके लिए अर्पण कर दिया, उनके नाममें बहुत बड़ी पवित्रता आ जाती है। उनका नाम ही तारेके समान हमारे सम्मुख रहता है। हम नित्य तर्पण करते हुए कहते हैं, 'वसिष्ठं तर्पयामि', 'भारद्वाजं तर्पयामि', 'अत्रि तर्प-यामि', इन ऋषियोंके वारेमें हम क्या जानते हैं? क्या सात या आठ सौ पन्नोंमें उनकी जीवनी लिख सकते हैं ? शायद एकाध सफा भी नहीं लिख सकेंगे। लेकिन उनकी जीवनी न हो तो भी वसिष्ठ—यह नाम ही काफी है। यह नाम ही तारक है। और कुछ शेष रहे या न रहे, केवल नाम ही तारे के समान मार्ग-दर्शक होगा, प्रकाश देगा। मेरा विश्वास है कि सैकड़ों वर्षोंके वाद तिलकका नाम भी ऐसा ही पवित्र माना जायगा। उनका जीवन-चरित्र आदि वहत-सा नहीं रहेगा, किंतु इतिहासके आकाशमें उनका नाम तारेके समान चमकता रहेगा।

हमें महापुरुषोंके चारित्र्यका अनुसरण करना चाहिए, न कि उनके चरित्रका। दरअसल महत्त्व चारित्र्यका है। शिवाजी महाराजने सौ-दो-सौ किले वनवाकर स्वराज्य प्राप्त किया। इसलिए आज यह नहीं समक्षना

चाहिए कि उसी तरह किले बनानेसे स्वराज्य प्राप्त होगा। किंतु जिस वृत्तिसे उन्होंने अपना जीवन विताया और लड़ाई की, वह वृत्ति, वे गुण हमें चाहिएं। जिस वृत्तिसे शिवाजीने काम किया, उस वृत्तिसे हम आज भी स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि उस समयका रूप हमारे कामका नहीं है, उसका भीतरी रहस्य उपयोगी है। चित्र उपयोगी नहीं, चारित्र्य उपयोगी है। कर्त्तव्य करते हुए उनकी जो वृत्ति यी वह हमारे लिए आवश्यक है। उनके गुणोंका स्मरण आवश्यक है। इसीलिए तो हिंहुओंने चरित्रका जोभ छोड़कर नामस्मरण पर जोर दिया। इतने महान् व्यक्तियोंका सारा चित्र दिमागमें रखनेकी कोशिश करें तो उसीके मारे दम घुटने लगे। इसीलिए केवल गुणोंका स्मरण करना है, चरित्रका अनुकरण नहीं।

एक कहानी मंशहूर है। कुछ लड़कोंने 'साहसी यात्री' नामकी एक पुस्तक पढ़ी। फौरन यह तय किया गया कि जैसा उस पुस्तकमें लिखा है, वैसाही हम भी करें। उस पुस्तकमें वीस-पच्चीस युवक थे। ये भी जहां-तहां-से वीस-पच्चीस इकट्ठे हुए। पुस्तकमें लिखा था कि वे एक जंगलमें गये। फिर क्या था? ये भी एक जंगलमें पहुंचे। पुस्तकमें लिखा था कि उन लड़कोंको जंगलमें एक शेर मिला। अव ये वेचारे शेर कहांसे लाये? आखिर, उनमें जो एक बुद्धिमान् लड़का था वह कहने लगा, "अरे भाई, हमने तो चुहुसे आखिरतक गलती ही की। हम उन लड़कोंकी नकल उतारना चाहते हैं। लेकिन यहां तो सब कुछ उलटा ही हो रहा है। वे लड़के कोई पुस्तक पढ़कर थोड़े ही निकले थे मुसाफिरी करने! हमसे तो शुरूमें ही गलती हुई।"

तात्पर्य यह कि हम चरित्रकी सारी घटनाओं का अनुकरण नहीं कर सकते। चरित्रका तो विस्मरण होना चाहिए। केवल गुणों का स्मरण पर्याप्त हैं। इतिहास तो भूलने के लिए ही है और लोग उसे भूल भी जाते हैं। लड़कों के व्यानमें वह सब-का-सब रहता भी नहीं है। इसके लिए उनपर फिजूल मार भी पड़ती है। इतिहाससे हमें सिर्फ गुण ही लेने चाहिए। जो गुण हैं, उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए, श्रद्धापूर्वक याद रखना चाहिए। पूर्वजों के गुणों का श्रद्धापूर्वक स्मरण ही श्राद्ध है। यह श्राद्ध पावन होता है। आजका श्राद्ध

मुभ्रे पावन प्रतीत होता है। उसी प्रकार आपको भी अवश्य होता होगा 🗗 तिलकका पहला गुण कौन-सा था? तिलक जातितः ब्राह्मण थे। लेकिन जो ब्राह्मण नहीं हैं, वे भी उनका गुण स्मरण कर रहे हैं। तिलक महाराष्ट्रके मराठे थे। लेकिन पंजावके पंजावी और और वंगालके वंगाली भी उन्हें पूज्य मानते हैं। हिंदुस्तान तिलकका ब्राह्मणत्व और उनका मराठा-पन, स्व कुछ भूल गया है। यह चमत्कार है। इसमें रहस्य है—दोहरा रहस्य है। इस चमत्कारमें तिलकका गुण तो है ही, हमारे पूर्वजोंकी कमाईका भी गुण है। जनता का एक गुण और तिलकका एक गुण—दोनोंके प्रभावसे यह चमत्कार हुआ कि ब्राह्मण और महाराष्ट्रीय तिलक सारे भारतमें सभी जातियों द्वारा पूजे जाते हैं। दोनोंके गुणकी ओर हमें व्यान देना चाहिए। इस अवसर मुभ्हे अहल्याकी कथा याद आ रही है। रामायणमें मुभ्हे: अहल्याकी कथा वहुत सुहाती है। रामका सारा चरित्र ही श्रेष्ठ है और उसमें यह कथा वहुत ही प्यारी है। आज भी यह बात नहीं कि हमारे अंदर राम (सत्व) न रहा हो। आज भी राम है। राम-जन्म हो चुका है, चाहे उसका किसीको पता हो या न हो। परंतु आज राष्ट्रमें राम है, क्योंकि अन्यथा यह जो थोड़ा-बहुत तेजका संचार देख पड़ता है, वह न दिखाई देता। गहरा-ईसे देखें तो आज रामका अवतार हो चुका है। यह जो रामलीला हो रही है, इसमें कौन सा हिस्सा लूं, किस पात्रका अभिनय करूं, यह में सोचने लगता हूं। रामकी इस लीलामें मैं क्या वनूं? लक्ष्मण वनूं? नहीं, नहीं। उनकी वह जागृति, वह भिक्त कहांसे लाऊं? तो क्या भरत वनूं ? नहीं भरतकी कर्त्तव्य-दक्षता, उत्तरदायित्वका वोघ, उनकी दयालुता और त्याग कहांसे लाऊं? हनुमानका तो नाम भी रामका हृदय ही है। तो फिर गांठमें पुण्य नहीं है, इसलिए क्या रावण वन् ? ऊंऽऽहूं। रावण भी नहीं वन सकता। रावणकी उत्कटता, महत्वाकाक्षा मेरे पास कहां है ? फिर मैं कौन सा स्वांग लूं ?? किस पात्रका अभिनय करूं? क्या कोई ऐसा पात्र नहीं है जो मैं वन सकूं? जटायु, शवरी ?—ये तो सुसेवक थे । अंतमें मुफ्ते अहल्या नजर आई!।

अहल्या तो पत्थर वनकर वैठी थी।

सोचा, में अहल्याका अभिनय करूं। जड़ पत्थर वनकर बैटूं। इतनेमें वह अहल्या वोल उठी, "सारी रामायणमें सबसे तुच्छ जड़-मूढ़ पात्र क्या में ही ठहरी? अरे बुद्धिमान, क्या अहल्याका पात्र सबसे निक्छण्ट है? मुभ्भमें क्या कोई योग्यता ही नहीं? अरे, रामकी यात्रामें तो अयोध्यासे लेकर रामेश्वर-तक हजारों पत्थर थे, उनका क्यों नहीं उद्धार हुआ? में कोई नालायक पत्थर नहीं हूं। में भी गुणी पत्थर हूं।" अहल्याकी वात मुभ्ने जंच गई। परंतु अहल्याके पत्थर में गुण थे, तो भी यह सारी महिमा केवल उस पत्थरकी नहीं। उसी प्रकार सारी महिमा रामके चरणोंकी भी नहीं। अहल्याके समान पत्थर और रामके चरणों-जैसे चरण, दोनोंका संयोग चाहिए। न तो रामके चरणोंसे दूसरे पत्थरोंका ही उद्धार हुआ और न किसी दूसरेके चरणोंसे अहल्याका ही।

इसे में अहत्या-राम-न्याय कहता हूं। दोनोंके मिलापसे काम होता है। यही न्याय तिलकके दृष्टांतपर घटित होता है। तिलकका ब्राह्मणत्व, महा-राष्ट्रीयत्व आदि सब भूलकर सारा हिंदुस्तान उनकी पुण्य-स्मृति मनाता है। इस चमत्कारमें तिलकके गुण और जनताके गुण, दोनोंका स्थान है। इस चमत्कारके दोनों कारण हैं। कुछ गुण तिलकका है और कुछ उन्हें मानने-काली साधारण जनताका। हम इन गुणोंका जरा पृथक्करण करें।

तिलकका गुण यह था कि उन्होंने जो कुछ किया उसमें सारे भारतवर्षका विचार किया। तिलकके फूल वंबई में गिरे, इसिलए वहां उनके स्मारक मंदिर होंगे। उन्होंने मराठीमें लिखा, इसिलए मराठी भाषामें उनके स्मारक होंगे। लेकिन तिलकने जहां कहीं जो कुछ किया—चाहे जिस भाषामें क्यों न किया हो, वह सब भारतवर्षके लिए किया। उन्हें यह अभिमान नहीं था कि मैं वाह्मण हूं; मैं महाराष्ट्रका हूं। उनमें पृथकताकी, भेदकी, भावना नहीं थी। वह महाराष्ट्रीय थे तो भी उन्होंने सारे भारतवर्षका विचार किया। जिन अर्वाचीन महाराष्ट्रीय विभूतियोंने सारे भारतवर्षका विचार किया, तिलक उनमेंसे एक थे। और दूसरे जो मेरी दृष्टिके सामने आते हैं, वह थे

महर्षि न्यायमूर्त्ति रानडे। तिलकने महाराष्ट्रको अपनी जेवमें रक्खा और सारे हिंदुस्तानके लिए लड़ते रहे। "हिंदुस्तानके हितमें मेरे महाराष्ट्रका भी हित है, इसीलिए पूनेका हित है, पूनेमें रहनेवाले मेरे परिवारका हित है और परिवारमें रहनेवाले मेरा भी हित है। हिंदुस्तानके हितका विचार करनेसे उसीमें महाराष्ट्र, पूना, मेरा परिवार और में, सबके हितका विचार आ जाता है।" यह तत्त्व उन्होंने जान लिया था, और उसीके अनुसार उन्होंने काम किया। ऐसी विशाल उनकी व्याख्या थी। जो सच्ची सेवा करना चाहता है, उसे वह सेवा किसी मर्यादित स्थानमें करनी पड़ेगी। लेकिन उस मर्यादित स्थानमें रहकर की जानेवाली सेवाके पीछे जो वृत्ति रहेगी, वह विशाल, व्यापक और अमर्यादित होनी चाहिए।

शालग्राम मर्यादित है। लेकिन उसमें मैं जिस भगवान्के दर्शन करता हूं, वह सर्वब्रह्मांडव्यापी, चर-अचर, जड़-चेतना सवमें निवास करनेवाला ही है। तभी तो वह वास्तविक पूजा हो सकती है। 'जलेस्थले तथा काष्ठे विष्णुः पर्वत-मूर्धनि।' उस त्रिभुवन-व्यापक विष्णुको यदि वह पुजारी शालग्राममें न देखेगा तो उसकी पूजा निरा पागलपन होगी। सेवा करनेमें भी खूबी है, रहस्य है। अपने गांवमें रहकर भी मैं विश्वेश्वरकी सेवा कर सकता हूं। दूसरेको न लूटते हुए जो सेवा की जाती है वह अनमोल हो सकती है, होती भी है।

तुकारामने अपना देहू नामक गांव नहीं छोड़ा। रामदास दस गांवोंमें विचरे और सेवा करते रहे। फिर भी दोनोंकी सेवाका फल एक हैं, अनंत है। यदि बुद्धि व्यापक हो तो अल्प कमंसे भी अपार मूल्य मिलता है। सुदामा मुट्ठीभर ही तंदुल लेकर गये थे, लेकिन उन तंदुलोंमें प्रचंड शक्ति थी। सुदामाकी बुद्धि व्यापक थी। बहुते वड़ा कर्म करनेपर भी कुछ अभागोंको वहुत थोड़ा फल मिलता है। लेकिन सुदामा छोटेसे कमंसे वहुत वड़ा फल प्राप्त कर सके। जिसकी बुद्धि शुद्ध, निष्पाप, पवित्र तथा समत्वयुक्त हैं, भिक्तम और प्रेममय है, वह छोटी सी भी किया करे तो भी उसका फल महान् होता है। मूल्य वहुत वड़ा होता है। यह एक महान् आध्यात्मिक

सिद्धांत है। मांका पत्र दो ही शब्दोंका क्यों न हो, विलक्षण प्रभाव डालता है। वह प्रेमकी स्याहीसे पवित्रताके स्वच्छ कागजपर लिखा होता है। दूसरा कोई पोथा कितने ही सफेद कागजपर क्यों न लिखा हुआ हो, यदि उसके मूलमें शुद्ध वृद्धि न हो, निर्मल वृद्धि न हो, जो कुछ लिखा गया है वह प्रेममें उला हुआ न हो, तो सारा पोथा वेकार है।

परमात्माके यहां 'कितनी सेवा', यह पूछ नहीं है। 'कैसी सेवा', यह पूछ है। तिलक अत्यंत वृद्धिमान्, विद्वान्, नाना शास्त्रोंके पंडित थे, इसलिए उनकी सेवा अनेकांगी और वहुत वड़ी है। परंतु तिलकने जितनी कीमती सेवाकी, उतनी ही कीमती सेवा एक देहाती सेवक भी कर सकता है। तिलककी सेवा विपुल और वहुअंगी थी तो भी उसका मूल्य और एक स्वच्छ सेवककी सेवाका मूल्य वरावर हो सकता है। एक गाड़ीभर ज्वार रास्तेसे जा रही हो, लेकिन उसकी कीमत में अपनी छोटी-सी जेवमें रख सकता हूं। दस हजारका नोट अपनी जेवमें रख सकता हूं। उसपर सरकारी मुहरभर लगी हो। आपकी सेवापर व्यापकताकी मुहर लगी होनी चाहिए। अगर कोई सेवा तो बहुत करे पर व्यापक दृष्टि और वृत्तिसे न करे तो उस्की कीमत च्यापक दृष्टिसे की हुई छोटी-सी सेवाकी अपेक्षा कम ही मानी जायगी। च्यापक वृत्तिसे की हुई अल्प सेवा अनमोल हो जाती है, यह उसकी खूबी है। आप और मैं सब कोई सेवा कर सकें, इसीलिए परमात्माकी यह योजना है। चाहे जहां चाहे जो कुछ भी कीजिए, पर संकुचित दृष्टिसे न कीजिए। उसमें च्यापकता भर दीजिए। यह व्यापकता आजके कार्यकर्ताओंमें कम पाई जाती है। कुशल कार्यकर्त्ता आज संकुचित दृष्टिसे काम करते हुए देख पड़ते हैं।

तिलक्की दृष्टि व्यापक थी, इसलिए उनके चारित्र्यमें मिठास और आनंद है। हिंदुस्तानके ही नहीं, विलक संसारके किसी भी समाजके वास्तविक हितका विरोध न करते हुए चाहे जहां सेवा की जिए। चाहे वह एक गांवकी ही सेवा क्यों न हो, वह अनमोल हैं। परंतु यदि वृद्धि व्यापक हो तो अपनी चृष्टि व्यापक वनाइए। फिर देखिए, आपके कर्मों में कैसी स्फूर्तिका संचार होता है। कैसी विजलीका संचार होता है। तिलकमें यही व्यापकता थी। मैं भारतीय हूं, यह शुरूसे ही उनकी वृत्ति रही। वंगालमें आंदोलन शुरू हुआ। उन्होंने दौड़कर उसकी मदद की। वंगालका साथ देनेके लिए महाराष्ट्रको खड़ा किया। स्वदेशीका डंका बजवाया। "जब वंगाल लड़ाईके मैदानमें खड़ा है तो हमें भी जाना चाहिए। जो वंगालका दुःख है, वह महाराष्ट्रका भी दुःख है।" ऐसी व्यापकता, सार्वराष्ट्रीयंता तिलकमें थी। इसीलिए पूनेके निवासी होकर भी वे हिंदुस्तानके प्राण वन गये। सारे देशके प्रिध वने। तिलक सारे भारतवर्षके लिए पूजनीय हुए, इसका एक कारण यह था कि उनकी दृष्टि सार्वराष्ट्रीय थी, व्यापक थी।

लेकिन इसका एक दूसरा भी कारण था। वह था जनताकी विशेषता । जनताका यह गुण कार्यकर्ताओं में भी है, क्योंकि वे भी तो जनताके ही हैं। लेकिन उनको खुद इस वातका पता नहीं है। तिलक गुणके साथ जननाके गुणका स्मरण भी करना चाहिए, क्योंकि तिलक अपने-आपको जनताके चरणोंकी धूल समभते थे। जनताके दोष, जनताकी दुर्वलता, त्रुटियां, सब कुछ वे अपनी ही समभते थे। वे जनतासे एक एक होगये थे, इसलिए जनताके गुणोंका स्मरण तिलक गुणोंका स्मरण ही है।

यह जो जनताका गुण है, वह हमारा कमाया हुआ नहीं है। हमारे महान्, पुण्यवान्, विशाल दृष्टिवाले पूर्वजोंकी यह देन है। यह गुण मानो हमने अपनी मांके दूधके साथ ही पिया है। उन श्रेष्ठ पूर्वजोंने हमें यह सिखाया कि मनुष्य किस प्रांतका, किस जातिका है, यह देखनेके वदले इतना ही देखों कि वह भला है या नहीं, वह भारतीय है या नहीं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि भारतवर्ष एक राष्ट्र है। कई लोग कहते हैं कि अंग्रेजोंने यहां आकर हमें देशाभिमान सिखलाया। तव कहीं हम राष्ट्रीयतासे परिचित हुए। पर यह गलत है। एकराष्ट्रीयताकी भावना अगर हमें किसीने सिखाई है तो वह हमारे पुण्यवान् पूर्वजोंने। उन्होंकी कृपासे यह अनूठी देन हमें प्राप्त हुई है।

हमारे राष्ट्रिपने हमें यह सिखावन दी है कि 'दुर्लभं भारते जन्म'। 'दुर्लभं वंगेषु जन्म', 'दुर्लभं गुंजरेषु जन्म', ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ऋषिने तो यही कहा कि 'दुर्लभं भारते जन्म' काशीमें गंगातटपर रहने-वालेको किस वातकी तड़प होती हैं? वह इसके लिए तड़पता हैं कि काशीको गंगाकी वहंगी या कांवर भरकर कव रामेश्वरको चढ़ाऊं? मानो काशी और रामेश्वर उसके मकानका आंगन और पिछवाड़ा हो। वास्तवमें काशी और रामेश्वरसें पन्द्रह माँ मीलका फासला हैं, परंतु आपको आपके श्रेष्ठ ऋषियोंने ऐसा वैभव दिया है कि आपका आंगन पंद्रह साँ मीलका है। रामेश्वरमें रहनेवाला इसलिए तड़पता है कि रामेश्वरके समुद्रका जल काशी-विश्वेश्वरके मस्तकपर चढ़ाऊं। वह रामेश्वरका समुद्र-जल काशीतक ले जायगा। कावेरी और गोदावरीके जलमें नहानेवाला भी जय 'गंगे', 'हरगंगे' ही कहेगा। गंगा सिर्फ काशीमें ही नहीं, यहापर भी हैं। जिस वर्तनमें हम नहानेके लिए पानी लेते हैं, उसे भी गंगाजल (गंगालय) नाम दे दिया है। कैसी व्यापक और पवित्र भावना है यह। यह भारतीय भावना है।

यह भावना आध्यात्मिक नहीं, किंतु राष्ट्रीय है। आध्यात्मिक मनुष्य 'दुर्लभं भारते जन्म' नहीं कहेगा। वह और ही कहेगा। जैसा कि तुकारामने कहा, 'आमुचा स्वदेश। भुवनत्रया मध्यें वास।।' (स्वदेशो भुवनत्रयम्) उन्होंने आत्माकी मर्यादाको व्यापक वना दिया। सारे दरवाजों, सारे किलोंको तोहकर आत्माको प्राप्त किया। तुकारामके समान महापुरुषोंने जो आध्यात्मिक रंगमें रंगे हुए थे, अपनी आत्माको स्वतंत्र संचार करने दिया। 'अणोरणीयान् महतो महीयान्' इस भावनासे प्रेरित होकर, सारे भेद-भावोंको पार कर जो सर्वत्र चिन्मयताके दर्शन कर सकें, वे धन्य हैं। लोग भी समक्ष गये कि ये सारे विश्वके हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। परंतु 'दुर्लभं भारते जन्म' की जो कल्पना ऋपियोंने की, वह आध्यात्मिक नहीं, राष्ट्रीय है।

वाल्मोकिने अपनी रामायणके प्रारंभिक क्लोकोंमें रामके गुणोंको वर्णन किया है। रामका गुणगान करते हुए राम कैसे थे, इसका व यो वर्णन करते हैं कि 'समुद्रइव गाम्भीयें स्थेयें च हिमवानिव'— "स्थिरता ऊपरवाले हिमालय-जैसी और गांभीयं पैरोंके निकटवाले समद्र-जैसा।" देखिए, कैसी विशाल उपमा है। एक सांसमें हिमालयसे लेकर कन्याकुमारीतकके दर्शन कराए। पांच मील ऊंचा पर्वत और पांच मील गहरा सागर एकदम दिखाए। तभी यो यह रामायण राष्ट्रीय हुई। वाल्मीकिके रोम-रोममें राष्ट्रीयत्व भरा हुआ था, इसलिए वे सार्वराष्ट्रीय रामायण रच सके। उनकी रामायण संस्कृतमें है तो भी सबकी आदरणीय है। वह जितनी महाराष्ट्रमें प्रिय है, उतनी ही मद्रासकी तरफ केरलमें भी है। क्लोकके एक ही चरणमें उत्तर भारत और दक्षिणका समावेश कर दिया। विशाल और भव्य उपमा है।

हमसे कोई पूछे कि तुम कितने हो, तो हम तुरंत बोल उठेंगे, हम पैतीस करोड़ बहन-भाई हैं। अंग्रेजसे पूछों तो वह चार करोड़ बतलाएगा। फरांसीसी सात करोड़ बतलाएगा। जर्मन छः करोड़ बतलाएगा। वेलजियन साठ लाख बतलाएगा। यूनानी आध करोड़ बतलाएगा। और हम पैं—ती—स करोड़! ऐसा फर्क क्यों हुआ? हमने इन पैंतीस करोड़को एक माना। उन्होंने नहीं माना। सच पूछो तो जर्मनोंकी भाषा और फरांसीसियोंकी भाषा अधिक विसदृश नहीं है, जैसी मराठी और गुजराती। यूरोपकी भाषाएं लगभग एक-सी हैं। उनका धर्म भी समान है। भिन्न-भिन्न राष्ट्रोंमें परस्पर रोटी-चेटो ज्यवहार भी होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने यूरोपके अलग-अलग टुकड़े कर डाले! हिंदुस्तानके प्रांतोंने अपनेको अलग-अलग नहीं माना। यूरोपके लोगोंने ऐसा मान लिया। हिंदुस्तान भी तो रूसको छोड़ वाकीके सारे यूरोपके वरावर एक खंड (महाद्वीप) ही है। लेकिन हमने भारतको एक खंड, यानी अनेक देशोंका समुदाय न मानकर भारतवर्पके नामसे सारा एक इी देश माना, एक राष्ट्र माना।

उन अभागे यूरोपवासियोंने सारा यूरोप एक नहीं माना। उन्होंने यूरोपको एक खंड (महाद्वीप) माना। उसके छोटे-छोटे टुकड़े किये। एक-एक टुकड़ेको अपना मान लिया और एक दूसरेसे घनघोर युद्ध किये। पिछले महासमरको हो ले लीजिए। लाखों लोग मरें। वे एक दूसरेसे लड़े, मगर आपसमें नहीं लड़े । यह कुसूर उन्होंने नहीं किया । लेकिन हमने भारतको एक राष्ट्र मान लिया और हम आपसमें लड़े ।

अंग्रेज या यूरोपीय इतिहासकार हमसे कहां करतें हैं कि "तुम आपसमें लड़ते रहे, अंतस्थ कलह करते रहे।" आपसमें लड़नां बुरा है, यह तो मैं भी मानता हूं। लेकिन यह दोष स्त्रीकार करते हुए भी मुभ्रे इस आरोपपर अभिमान है। हम लड़े, लेकिन आपसमें। इसका अर्थ यह हुआ कि हम एक हैं, यह वात इन इतिहासकारोंको भी मंजूर है। उनके आक्षेपमें ही यह स्वीकृति आ गई है। कहा जाता है कि यूरोगीय राष्ट्र एक दूसरेसे लड़े, लेकिन अपने ही देशमें आपसमें नहीं लड़े । लेकिन इसमें कौन-सी वड़ाई है । एक छोटे-से मानव-समुदायको अपना राष्ट्र कहकर यह शेखी वघारना कि हमारे अंदर एकता है, आपसमें फूट नहीं है, कौन-सी वहादुरी है ? मान लीजिए कि मैंने अपने राष्ट्रकी 'मेरा राष्ट्र यानी मेरा शरीर' इतनी संकुचित व्याख्या कर ली; तो आपसमें कभी युद्ध ही न होगा। हीं, मैं ही अपने मुंहपर चटसे एक थप्पड़ जड़ दूं तो अलबत्ता लड़ाई होगी। परन्तु 'मैं ही मेरा राष्ट्र हं' ऐसी व्याख्या करके मैं अपने भाईसे, मांसे, किसीसे भी लडूं, तो भी यह आपसकी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि मैंने तो अपने साढ़ेतीन हाथके शरीरको ही अपना राष्ट्र मान लिया है। सारांश, हम आपसमें लड़े, यह अभियोग सही है, परंतु वह अभिमानास्पद भी है, क्योंकि इस अभियोगमें ही अभियोग लगानेवाले ने यह मान लिया है कि हम एक हैं, हमारा एक ही राष्ट्र है। यूरोपके अभागोंने इस कल्पनाका विनाश किया। हमें उसकी शिक्षा दी गई है। इतना ही नहीं, वह हमारी रग-रगमें पैठ गई है। हम पुराने जमानेमें आपसमें लड़े, तो भी यह एकराप्ट्रीयताकी भावना आज भी विद्यमान है । महाराष्ट्रने पंजावपर, गुजरात और वंगालपर चढ़ाइयां कों, फिर भी यह एकराष्ट्रीयताकी, आत्मीयताकी भावना नष्ट नहीं हुई।

जनताके इस गुणकी वदौलत तिलक सब प्रांतोंमें प्रिय और पूज्य हुए । तिलक-गांबी तो अलौकिक पुरुष हैं । सब प्रांत उन्हें पूजेंगे ही । परंतु राज-गोपालाचार्य, जमनालालजी आदि तो साधारण मनुष्य हैं । लेकिन उनर्व। मी सारे प्रांतों में प्रतिष्ठा हैं। पंजाव, महाराष्ट्र, कर्नाटक उनका आदर करते हैं। हमें उसका पता भले ही न हो, लेकिन एकराष्ट्रीयताका यह महान् गुण हमारे खूनमें ही घुल-मिल गया है। हमारे यहां एक प्रांतका नेता दूसरे प्रांतमें जाता है, लोगोंके सामने अपने विचार रखता है। क्या यूरोपमें यह कभी हो सकता है? जरा जाने दीजिए मुसोलिनीको रूसमें फासिज्मपर व्याख्यान देने। लोग उसे पत्थर मार-मारकर कुचल डालेंगे या फांसीपर लटका देंगे। हिटलर और मुसोलिनी जब मिलते हैं तो कैसा जवरदस्त वंदोवस्त किया जाता है, कैसी चुपचाप गुप्त रूपसे मुलाकात होती है। मानो दो खूनी आदमी किसी साजिशके लिए एक दूसरेसे मिल रहे हैं! किले, परकोटे, दीवारें सब तरफ खड़ी करके सारे यूरोपमें हेष और मत्सर फैला दिया है इन लोगोंने। पर हिंदुस्तानमें ऐसी बात नहीं है। तिलक-गांधीको छोड़ दीजिये। ये लोकोत्तर पुरुष हैं। किंतु दूसरे साधारण लोगोंका भी सर्वत्र आदर होता है। लोग उनकी वातें ध्यानसे सुनते हैं। ऐसी राष्ट्रीय भावना ऋषियोंने हमें सिखाई है। समाज और जनतामें सर्वत्र इसका असर मौजूद है। अज्ञात रूपसे वह हमारी नस-नसमें विद्यमान है।

हमें इस गुणका पता नहीं था। आइए, अव ज्ञानपूर्वक हम उससे परिचय कर लें। आज तिलकका स्मरण सर्वत्र किया जायगा। उनके ब्राह्मग होते हुए भी, महाराष्ट्रीय होते हुए भी, सब जनता सर्वत्र उनकी पूजा करेगी, क्योंकि तिलककी दृष्टि व्यापक थी। वह सारे भारतवर्षका विचार करते थे। वह सारे हिंदुस्तानसे एकरूप हो गये थे। यह तिलककी विशेषता है। भारतकी जनता भी प्रांताभिमान आदिका खयाल न करती हुई गुणोंको पहचानती है। यह भारतीय जनताका गुण है। इन दोनोंके गुणोंका यह चमत्कार है कि तिलकका सर्वत्र सब लोग स्मरण कर रहे हैं। जैसे एक ही आमकी गुठलीसे पेड़, ज्ञाखा और आम पैदा होते हैं, उसी प्रकार एक ही भारतमाताके बाह्मतः जुदा-जुदा पुत्र दिखाई देते हैं—कोई कोघी, कोई स्नेही। फिर भी मीठे और मुलायम आम जिस गुठलीसे पैदा होते हैं, उसीसे पेड़का कठिन घड़ भी पैदा होता है। इसी तुरहसे हम ऊपरसे कितने ही भिन्न क्यों न दिखाई दें

तो भी हम एक ही भारतमाताकी संतान है, यह कदापि न भूलना चाहिए। इसे ध्यानमें रखकर प्रेम-भाव वढ़ाते हुए सेवकोंको सेवाके लिए तैयार होना चाहिए। तिलकने ऐसी ही सेवा की। आशा है, आप भी करेंगे।

### :/३८ :

## निर्भयताके प्रकार

• निर्भयता तीन प्रकारकी होती है—विज्ञ निर्भयता, ईश्वरनिष्ठ निर्भयता, विवेकी निर्भयता। 'विज्ञ' निर्भयता वह निर्भयता है जो खतरोंसे परिचय प्राप्त करके उनके इलाज जान लेनेसे आती है। यह जितनी प्राप्त हो सकती हो, उतनी कर लेनी चाहिए। जिसकी सांपोंसे जान-पहचान हो गई, निर्विप और सविप सांपोंका भेद जिसने जान लिया, सांप पकड़नेकी कला जिसे सिद्ध हो गई, सांप काटनेपर किये जानेवाले इलाज जिसे मालूम हो गये, सांपसे वचनेकी युक्ति जिसे विदित हो गई, वह सांपोंकी तरफसे काफी निर्भय हो जायगा। अवश्य ही यह निर्भयता सांपोंतक ही सीमित रहेगी। हरएकको शायद वह प्राप्त न हो सके, लेकिन जिसे सांपोंमें रहना पड़ता है, इसके लिए यह निर्भयता व्यावहारिक उपयोगकी चीज है। क्योंकि उसकी वदौलत जो हिम्मत आती है वह मनुष्यको अस्वाभाविक आचरणसे बचाती है। लेकिन यह निर्भयता मर्यादित है।

दूसरी यानी ईश्वरिनष्ठ निर्भयता, मनुष्यको पूर्ण निर्भय बनाती है। परंतु दीर्घ प्रयत्न, पुरुपार्थ, भिक्त इत्यादि साधनोंके सतत अनुष्ठानके विना वह प्राप्त नहीं होती। जब वह प्राप्त होगी तो किसी अवांतर सहायताकी जरूरत ही न रहेगी।

इसके वाद तीसरी विवेकी निर्भयता है। वह मनुष्यको अनावश्यक और ऊटपटांग साहस नहीं करने देती। और फिर भी अगर खतरेका सामना करना ही पड़े तो विवेकसे वृद्धि ज्ञांत रखना सिखाती है। सावकको चाहिए कि वह इस विवेकी निर्भयताकी आदत डालनेका प्रयत्न करे। वह हरएककी पहुंचमें है।

मान लीजिए कि मेरा शेरसे सामना हो गया और वह मुभपर भपटना ही चाहता है। संभव है कि मेरी मृत्यु अभी वदी ही न हो। अगर वदी हो तो वह टल नहीं सकती। परंतु यदि मैं भयभीत न होकर अपनी वृद्धि शांत रखनेका प्रयत्न करूं तो वचनेका कोई रास्ता सूभनेकी संभावना है। या ऐसा कोई उपाय न सूभे तो भी अगर मैं अपना होश वनाये रखूं तो अंतिम समयमें हिरि-स्मरण कर सकूंगा। ऐसा हुआ तो यह परम लाभ होगा। इस प्रकार यह विवेकी निभयता दोनों तरहसे लाभदायी है। और इसीलिए यह-सवके प्रयत्नोंका विषय होने योग्य है।

अक्तूबर, १९४०

### : ३९ :

## श्रात्मशक्तिका श्रनुभव

आप सब जानते हैं कि आज गांधीजीका जन्म-दिन है। ईश्वरकीः कृपासे हमारे इस हिंदुस्तानमें गांधीजी-जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति इससे प्हले भी हुए हैं। ईश्वर हमारे यहां समय-समयपर ऐसे अच्छे व्यक्ति भेजता आया है। आइये, हम ईश्वरसे प्रार्थना करें कि हमारे देशमें सत्पुरुषोंकी ऐसी ही अखंड. परंपरा चलती रहे।

में आज गांधीजीके विषयमें कुछ न कहूंगा। अपने नामसे कोई उत्सव हो, यह उन्हें पसंद नहीं है। इसिलए उन्होंने इस सप्ताहको खादी-सप्ताह नाम दिया है। अपनेसे संबंध रखनेवाले उत्सवको कोई प्रोत्साहन नहीं दे सकता, परंतु गांधीजी इस उत्सवको प्रोत्साहन दे सकते हैं कारण, यह उत्सव एक सिद्धांतके प्रसारके लिए, एक विचारके विस्तारके लिए मनाया जाता है। गांघीजी किसी ज्ञानी पुरुषके एक कयनका जिक्र किया करते हैं, जिसका आशय यह है कि किसी भी व्यक्तिका ज़ीवन जवतक समाप्त नहीं हो जाता तवतक उसके विषयमें मौन रहना ही उचित है। मुक्ते तो व्यक्तिका स्थूल चरित्र भूल जाने-जैसी ही वात मालूम होती है। मनुष्यः ईश्वरकी लिखी हुई एक चिट्ठी है, एक संदेश है। चिट्ठीका मजमून देखना चाहिए। उसकी लंबाई-चौड़ाई और वजन देखनेसे मतलवः नहीं है।

अभी यहां जो कार्यक्रम रहा, उसमें लड़कोंने खासा उत्साह दिखाया। ऐसे कार्यक्रमोंमें लड़के हमेशा उत्साह और आनंदसे शरीक होते हैं। परंतु जो प्रौढ़ लोग यहां इकट्ठे हुए, उन्होंने एकत्र वैठकर उत्साहसे सूत काता,. यह कार्यक्रम का बहुत सुन्दर अंग है। सालभरमें कई त्योहार आते हैं, उत्सव भी होते हैं। हम उस दिनके लिए कोई-न-कोई कार्यक्रम भी वना लेते हैं, परंतु उसी दिनके लिए कार्यक्रम वनानेसे हम उस उत्सवसे पूरा लाभ नहीं उठा सकते। ऐसे अवसरोंपर शुरू किया हुआ कार्यक्रम हमें साल भर तक चलाना चाहिए। इसलिए यहां एकत्र हुई मंडलीको मैंने यह सुभाया कि वे लोग आजसे अगले सालके इसी दिनतक रोज आध घंटा नियमित रूपसे कातनेका संकल्प करें। अगर आप ऐसा शुभ निश्चय करेंगे तो उस निश्चयको पूरा<sup>.</sup> करनेमें ईश्वर आपकी हर तरहसे सहायता करेगा। ईश्वर तो इसके इंतजारमें ही रहता है कि कौन कद शुभ निश्चय करे और कव उसकी मदद करनेका सुयोग मुभ्ने मिले । रोज नियमित रूपसे सूत कातिये । लेकिन इतना ही काफी नहीं है। उसका लेखा भी रखना चाहिए। यह लेखा लोगोंके लिए नहीं रखना है, अपने दिलको टटोलनेके लिए रखना है। निश्चय छोटा-साही क्यों न हो, मगर उसका पालन पूरा-पूरा होना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तो उससे हमारा संकल्प-वल वढ़ेगा। यह शक्ति हमारे अंदर भरी हुई है, लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं होता। आत्म-शक्तिका अनुभव हमें नहीं होता, क्योंिक कोई-न-कोई संकल्प करकेः उसे पूरा करनेकी आदत हम नहीं डालते । छोटे-छोटे ही संकल्प याः

निश्चय कीजिये और उन्हें कार्यान्वित कीजिये तब आत्मशक्तिका अनुभव होने लगेगा।

दूसरी वात यह है कि गांवमें जो काम हुआ है, उसके विवरणसे यह पता चलता है कि वे ही लोग काम करते हैं जिन्हें इस काममें शुरूसे दिलचस्पी , रही। हमें इसकी जांच करनी चाहिए कि दूसरे लोग इसमें क्यों नहीं शामिल होते। कातनेवाले कातते हैं, इतना ही काफी नहीं है। इसका भी विचार करना चाहिए कि न कातनेवाले क्यों नहीं कातते। हमने अपना फर्ज अदा कर दिया इतना काफी है, ऐसा कहनेंसे काम नहीं चलेगा। इसका भी चिंतन करना चाहिए कि यह चीज गांवभरमें कैसे फैलेगी? इसमें असली 'विक्कत यह है कि हम शायद ही कभी ऐसा मानकर व्यवहार करते हों कि सारा गांव एक है। जब आग लग जाती है, बाढ़ आती या कोई छूतकी बीमारी फैलने लगती है, तभी हम सारे गांवका विचार करते हैं। लेकिन यह तो अपवाद हुआ। हमारे नित्यके व्यवहारमें यह बात नहीं पाई जाती। जब 'किसीका स्पर्श-ज्ञान विलकुल नष्ट होनेवाला होता है तो उसे मामूली स्पर्श मालूम ही नहीं पड़ता। जोरसे चुटकी काटिए तो थोड़ा-सा पता चलता है। यही हाल हमारा है। हमारा आत्म-ज्ञान विलकुल मरणोन्मुख हो गया है।

पशुओं का आत्मज्ञान उनकी देहतक सीमित रहता है। वे अपनी संतानको भी नहीं पहचानते। अलबत्ता मादाको कुछ दिनोंतक यह ज्ञान होता है, नयों कि उसे दूध पिलाना पड़ता है। लेकिन यह पहचान भी तभीतक होती है जबतक वह दूध पिलाती रहती है। उसके वाद अक्सर वह भी भूल जाती है। नरको तो उतनी भी पहचान नहीं होती। कुछ जानवरों में तो बाप अपने चच्चेको खा जाता है। मनुष्य अपने बाल-बच्चों को पहचानता है, इसलिए वह पशुसे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है; कौन-सा प्राणी कितना श्रेष्ठ है, इसका 'निश्चय उसके आकारसे नहीं होता। उसकी आत्मरक्षाकी जितना श्रेष्ठ है, इसका भी इसका पता नहीं चलता। उसका आत्मज्ञान कितना व्यापक है, इसीसे उसके बड़प्पनका हिसाव लगाया जा सकता है। दूसरे प्राणियोंका आत्मज्ञान

जनके शरीरतक ही रहता है। जंगली मानी गई जातिके मनुष्यमें भी वह कम-से-कम उनके परिवारतक व्यापक होता है। जितनी कमाई होती है, चह सारे घरकी मानी जाती है। कुछ कुटुंबोंमें तो यह कौटुम्बिक प्रेम भी नहीं होता। भाई-भाई, पति-पत्नी और बाप-बेटोंमें भगड़े-टंटे होते रहते हैं।

हिंदुस्तानमें फिर भी कौटुम्बिक प्रेम थोड़ा-बहुत पाया जाता है। लेकिन कुटुम्बसे बाहर वह बहुत कम मात्रामें हैं। जब कोई भारी आपित्त आ पड़ती हैं तो उतने समयके लिए सारा गांव एक हो जाता है। आम तौरपर कुटुम्बसे बाहर देखनेकी वृत्ति नहीं है। इसका यह मतलब हुआ कि हिंदुस्तानका आत्म-ज्ञान मौतकी तरफ बढ़ रहा है; इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि समूचे गांवको एक इकाई मानकर सारे गांवकी चिंता की जिए। यह गोपाल-कृष्णका मंदिर कौन-सा संदेश सुनाता है? इस मंदिरका मालिक गोपाल-कृष्ण है। उसके पास उसके सब बालकों को जानेकी इजाजत होनी चाहिए। यह मंदिर हरिजनों के लिए खोलकर आपने इतना काम किया है। किंतु -मंदिर खोलनेका पूरा अर्थ समक्षकर 'इस गोपालकृष्णकी छत्रच्छाय।में यह सारा गांव एक हैं', ऐसी भावनाका विकास की जिए।

गांवकी प्राथमिक आवश्यकताकी चीजें गांवमें ही बननी चाहिए। अगर हम ऐसी चीजें वाहरेंसे लाने लगेंगे तो वाहरके लोगोंपर जुल्म होगा। जापानकी मिलों और कारखानोंमें मजदूरोंको वारह-वारह घंटे काम करना पड़ता है। कम-से-कम मजदूरीमें उनसे ज्यादा-से-ज्यादा काम लिया जाता है। वे यह सब किसलिए करते हैं? हिंदुस्तानके बाजार अपने हाथमें रखनेके लिए। मगर उनकी भाषामें "हमारी आवश्यकताएं पूरी करनेके 'लिए।" यह वहांके मालदार पूंजीपित कहते हैं। वहांके गरीवोंका इसमें कोई फायदा नहीं। वहांके मालदार आदिमयोंका भी कल्याण इसमें नहीं है और हमारा तो हरिगज नहीं है। हमारे उनका माल खरीदनसे उन्हें जो पैसा मिलता है, उसका वे कैसा उपयोग करते हैं? उस पैसेसे वे वम बनाते हैं। उनकी वदौलत वे आज चीनको हरा रहे हैं। इंग्लैंड, जर्मनी आदि राष्ट्रोंका भी यही कार्यक्रम है। वाहरका माल खरीदकर हम इस प्रकार दुर्जनोंका

लोभ वढ़ाते हैं, शस्त्रास्त्र और गोला-बारूद वनानेके लिए पैसा देते हैं।। इसका उपयोग राष्ट्र-के-राष्ट्र वीरान कर देनेके लिए ही रहा है।

वीस-वीस हजार फुटकी ऊंचाईसे वम गिराये जाते हैं। जर्मन लोग वड़े गर्वसे कहते हैं कि "हमने लंदनको वेचिराग कर दिया।" अंग्रेज कहते हैं, "हमने विलिनको भून डाला।" और हम लोग समाचारपत्रोंमें ये सव खबरें पढ़-पढ़कर मजे लेते हैं। औरतें और बच्चे मर रहे हैं। मंदिर, विद्यालय और दवाखाने जमींदोज हो रहे हैं। लड़नेवालों और न लड़नेवालोंमें कोई फर्क नहीं किया जाता। क्या इन लड़नेवालोंको हम पापी कहें? लेकिन हम पुण्यवान् कैसे सावित हो सकते हैं? हम ही तो उनका माल खरीदते हैं?

इस प्रकार हम दुर्जनोंको उनके दुष्ट कार्यमें सिकय सहायता देते हैं। यह कहना व्यर्थ है कि हम तो सिर्फ अपनी जरूरतकी चीजें खरीदते हैं; हम किसीकी मदद नहीं करते। खरीदना और बेचना केवल मामूली व्यवहार नहीं है। उनमें परस्पर दान है। हम जो खरीदार हैं और वे जो बेचनेवाले हैं, दोनों एक दूसरेकी मदद करते हैं। हम परस्परके सहयोगो हैं। एक दूसरेके पाप-पुण्यमें हमारा हिस्सा है। अमेरिका नकद सोना लेकर इंग्लेंडको सोना, वेचता है तो भी यह माना जाता है कि वह इंग्लेंडकी मदद करता है और अंग्रेज इस सहायताके लिए उसका उपकार मानते हैं। व्यापार-व्यवहारमें भी पाप-पुण्यका वड़ा भारी सवाल है। वैंकवाला हमें व्याज देता है, लेकिन हमारे पैसे किसी व्यापारमें लगाता है। वेंकमें पैसे रखनेवाला उसके पाप-पुण्यका हिस्सेदार होता है। जिसका उपयोग पापके लिए होता हो, ऐसी कोई भी मदद करना पाप ही है। इसलिए अपने गांवकी प्राथमिक आवश्यकताकी चीजें वनानेका काम भी दूसरोंको सौंपनेका मतलव यह है कि हम खुद परावलंबन और आलस्यका पाप करते हैं और दूसरोंको भी पापमें डालनेमें सहायता करते हैं।

हिंदुस्तान और चीन दोनों बहुत बड़े देश हैं। उनकी जन-संख्या पचासी करोड़, यानी संसारकी जन-संख्याके आधेसे कुछ ही कम है। इतने बड़ें देश हैं, लेकिन सिवा नाजके इनमें और क्या उत्पन्न होता है ? ये दो विराट्

खोक-संख्यावाले देश गैर मुल्कोंके मालके खरीदार हैं। चीनमें तो फिर भी कुछ माल तैयार होता है, पर डिंदुस्तानमें वह भी नहीं होता। हिंदुस्तान सर्वथा परावलंबी है। हम समभते हैं कि हम तो अपनी जरूरतकी चीजें खरीदते हैं; हमसे मिले हुए पैसेका उपयोग जो लोग पापमें करते होंगे वे पापी हैं, हम कैसे पापी हुए ? वौद्ध-धर्मावलंबी स्वयं जानवरोंको मारना हिंसा समभते हैं; लेकिन कसाईके मारे हुए जानवरका मांस खानेमें वे हिंसा नहीं मानते। उसी प्रकारका विचार यह भी है। हमें ऐसे भ्रममें नहीं रहना चाहिए। गांधीजी जब यह कहते हैं कि खादी और ग्रामोद्योग द्वारा प्रत्येक गांवको स्वावलंबी वनना चाहिए तब वे हरएक गांवको सुखी बनाना चाहते हैं और साथ-साथ दुर्जनोंसे लोगोंपर जुल्म करनेकी शक्ति भी छीन लेना चाहते हैं। इस उपायसे दुर्जन और उन्हें शक्ति देनेवाले आलसी लोग, दोनों पुण्यके रास्तेपर आयेंगे।

हम अपने पैरोंपर खड़े रहनेमें किसीसे हेप नहीं करते। अपना भला करते हैं। अगर हम लंकाशायर, जापान या हिंदुस्तानकी मिलोंका कपड़ा न खरीदें तो मिलवाले भूखों न मरेंगे। उनका पेट तो पहलेहीसे भरा हुआ है। बुद्धिमान होनेके कारण वे दूसरे कई धंधे भी कर सकते हैं। लेकिन हम किसान ग्रामोद्योग खो बैठनके कारण उत्तरोत्तर कंगाल हो रहे हैं। इसके अलावा बाहरका माल खरीदकर हमने दुर्जनोंका वल बढ़ाया है। दुर्जन संघटित होकर आज दुनियापर राज कर रहे हैं। इसके लिए हम सब तरहसे जिम्मे-दार हैं।

वा्स्तवमें ईश्वरने दुर्जनोंकी कोई अलग जाति नहीं पैदा की है। जव द्रव्यसंग्रहकी धुन सवार हो जाती है तव जन्मसिद्ध सज्जन भी घीरे-घीरे दुर्जन वनने लगता है। अगर हम स्वावलंबी हो गृए, हमारे गांव अपने उद्योगके वल अपने पैरोंपर खड़े हो सके, तो सज्जनको दुर्जन वनानेवाला लोभ-वृत्तिकी जड़ें ही उखड़ जायंगी और आज जो सत्तावारी वनकर बैठे हैं, उनकी लोगोंपर जुल्म करनेकी शंक्ति निन्यानवे फीसदी गायव हो जायगी। पैलेकिन जुल्म करनेकी जो एक प्रतिशत शक्ति शेप रह जायगी, उसका क्या

इलाज है ?" निन्यानवे प्रतिशत नष्ट हो जानेके वाद वाकी रहा हुआ एक प्रतिशत अपने-आप मुरक्षा जायगा । लेकिन जैसे चिराग वुक्तनेके वक्त ज्यादा भभकता है उसी तरह अगर यह एक प्रतिशत जोर मारे तो हमें उसका प्रतिकार करना पड़ेगा ।

इसके लिए सत्याग्रहके शस्त्रका आविष्कार हुआ है। दुर्जनोंसे हमें द्वेप नहीं करना है, पर दुर्जनताका प्रतिकार अपनी पूरी ताकतसे करना है । आजतक दुर्जनोंकी सत्ता जो संसारमें चलती रही इसका सवव यह है कि लोग दुर्जनोंके साथ व्यवहार करनेके दो ही तरीके जानते थे । 'लोग' शब्दसे मेरा मतलव है 'सज्जन कहे जानेवाले लोग'। या वे 'भगड़ेका मुंह काला' कहकर निष्किय होकर बैठ जाना जानते थे, या फिर दुर्जनोंसे दुर्जन होकर लडुते थे। जब मैं दुर्जनसे उसीका शस्त्र लेकर लड़ने लगता हूं तो उसमें और मुक्कमें जो भेद है, उसे वतानेका इसके सिवा दूसरा तरीका ही नहीं है कि मैं अपने माथेपर 'सज्जन' शब्द लिखकर एक लेविल चिपका लूं; और जब मैं उसका शस्त्र बरतता हूं तो अपने शस्त्रके प्रयोगमें वही अधिक प्रवीण होगा, अर्थात् मेरी किस्मतमें पराजय तो लिखी ही है। या फिर मुक्ते सवाया दुर्जन वनकर उसको मात करना चाहिए। जो थोड़े वहुत सज्जन थे, वे इस 'दुष्ट चक' से डरकर निष्क्रिय होकर चुपचाप वैठ जाते थे। इन दोनों पगडंडियोंकोः छोड़कर हमें सत्याग्रहसे यानी स्वयं कष्ट सहकर, अन्यायका प्रतिकार करना चाहिए और अन्याय करनेवालेके प्रति प्रेमभाव रखना चाहिए, ऐसा यह अभंग शस्त्र. हमें प्राप्त हुआ है। इसी शस्त्रका वर्णन करते, हुए ज्ञानदेवने कहा है, "अगर मित्रतासे ही वैरी मरता हो तो नाहक कटार क्यों वांधें ?" गीता कहती है, ''आत्मा अमर है,मारनेवाला वहुत करेगा तो हमारे शरीरको मारेगा; हमारी आत्माको, हमारे विचारको वह नहीं मार सकता।" यह ंगीताकी सिखावन ध्यानमें रखते हुए सज्जनोंको निर्भयता और निर्वेर-बुद्धिसे प्रतिकार के लिए तैयार हो जाना चाहिए।

दुर्जनोंकी निन्यानवे प्रतिशत शक्ति नष्ट करनेका काम खादी और ग्रामोद्योगका है। निन्यानवे प्रतिशत जनताके लिए यही कार्यक्रम है। शेप एक प्रतिशत काम अहिंसक प्रतिकारका है। यदि पहला सुचार रूपसे हो जाय तो दूसरेकी जरूरत ही न पड़नी चाहिए। और अगर जरूरत पड़े ही तो उसके लिए जनसंख्याके एक प्रतिशतकी भी आवश्यकता न होनी चाहिए। थोड़ेसे निर्भय, निर्वेर और आत्मज पुरुषों द्वारा यह काम हो सकता है। मैं समभता हूं, इन वातोंमें गांधी-जयंतीका सारा सार आ जाता है। २-१०-४०

#### : 80 :

## सेवाका आचार-धर्म

सहनाववतु । सहनौ भुनक्तु । सहवीर्यं करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्धिषावहै । ॐ ज्ञांतिः ज्ञांतिः ज्ञांतिः ॥

मैंने आज अपने भाषणका आरंभ जिस मंत्रसे किया है वह मंत्र हमारे देशके लोग पाठशालामें अध्ययन शुरू करते समय पढ़ा करते थे ! मंत्र गुरू और शिष्यके मिलकर कहनेके लिए है । "परमात्मा हम दोनोंका एक साथ रक्षण करे। एक साथ पालन करे। हम दोनों जो कुछ सीखें वह, हम दोनोंकी शिक्षा, तेजस्त्री हो । हम दोनों में देंप न रहे । और सर्वत्र शांति रहे।" यह इस मंत्रका संक्षिप्त अर्थ है । आश्रममें भोजनके प्रारंभमें यही मंत्र पढ़ा जाता है । अन्यत्र भी भोजन आरंभ करते समय इसे पढ़नेकी प्रया है । "इस मंत्रका भोजनसे क्या संवंध है ? इसके वदले कोई दूसरा भोजनके समय पढ़ने योग्य मंत्र क्या खोजा ही नहीं जा सकता ?" यह सवाल एक वार वापूसे किया गया था । उन्होंने वह मेरे पास भेज दिया था । मैंने एक पत्रमें उसका विस्तारसे उत्तर दिया है । वहीं मैं थोड़ेमें यहां कहनेवाला हूं ।

इस मंत्रमें समाज दो भागोंमें वांटा गया है और ऐसी प्रार्थना की गई है कि परमात्मा दोनोंका एक साथ रक्षण करे। भोजनके समय इस मंत्रका उच्चारण अवश्य करना चाहिए; क्योंकि हमारा भोजन है क्छ पेट भरनेके

लिए ही नहीं है, ज्ञान और सामर्थ्यकी प्राप्तिके लिए है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी मांग की गई ह कि हमारा वह ज्ञान, वह सामर्थ्य और वह भोजन भगवान् एक साथ कराये। इसमें केवल पालनकी प्रार्थना नहीं है। एक साथ पालनकी प्रार्थना है। पाठशालामें जिस्प्रकार गुरु और शिष्य होते हैं, उसी प्रकार सर्वत्र द्वैत है। परिवारमें पुरानी और नई पीढ़ी, समाजमें स्त्री-पुरुष, वृद्ध-तरुण, शिक्षित-अशिक्षित आदि भेद हैं। उसमें फिर गरीव-अमीरका भेद भी है। इस प्रकार सर्वत्र भेद-दृष्टि आती है। हमारे इस हिंदुस्तानमें तो असंख्य भेद हैं। यहां प्रांत-भेद हैं। यहांका स्त्री-वर्ग विलकुल अपंग रहता है। इसलिए यहां स्त्री-पुरुषोंमें भी वहुत भेद वढ़ा है। हिंदू और मुसलमानका भेद तो प्रसिद्ध ही है। परंतु हिंदू-हिंदूमें भी, हरिजनों और दूसरोंमें भी भेद है। हिंदुस्तानकी तरह भेद संसारमें भी हैं। इसलिए इस मंत्रमें यह प्रार्थना की गई है कि हमें "एक साथ तार, एक साथ मार।" मारनेकी प्रार्थना प्रायः कोई नहीं करता। इसलिए यहां एक साथ तारनेकी प्रार्थना है। लेकिन "यदि मुफ्ते मारना ही हो तो कम-से-कम एक साथ मार", ऐसी प्रार्थना है। सारांश "हमें दूध देना है तो एक साथ दे, सूखी रोटी देना है तो भी एक साथ दे, हमारे साथ जो कुछ करना है वह सब एक साथ कर", ऐसी प्रार्थना इस मंत्रमें है।

देहातके लोग यानी किसान और शहराती, गरीव और अमीर, इनका अंतर जितना कम होगा उतना ही देशका कदम आगे वढ़ेगा। अंतर दो तरहसे मेटा जा सकता है। ऊपरवालोंके नीचे उतरनेसे और नीचेवालोंके ऊपर चढ़नेसे। परंतु दोनों ओरसे यह नहीं होता। हम सेवक कहलाते हैं लेकिन किसान मजदूरोंकी तुलनामें तो चोटीपर ही हैं।

लेकिन सवाल तो यह है कि भोग और ऐश्वर्य किसे कहें? मैं अच्छा स्वादिष्ट भोजन करूं और पड़ोसमें ही दूसरा भूखों मरता रहें, इसे ? उसकी नजर वरावर मेरे भोजनपर पड़ती रहे और मैं उसकी परवाह न करूं ? उसके आक्रमणसे अपनी थालीकी रक्षा करनेके लिए एक डंडा लेकर वैठूं ? मेरा स्वादिष्ट भोजन और डंडा तथा उसकी भूख, इसे ऐश्वर्य मानें ? एक सज्जन आकर मुफसे कहने लगे कि "हम दो आदमी एकत्र भोजन करते हैं, परंतु हमारी निभ नहीं सकती। मैंने अब अलग भोजन करनेका निश्चय किया है।" मैंने पूछा, "सो क्यों?" उन्होंने जवाब दिया, "में नारंगियां खाता हूं, वह नहीं खाते; वह मजदूर हैं, इसिलए वह नारंगियां खरीद नहीं सकते। अतः उनके साथ खाना मुफ्ते अनुचित लगता है।" मैंने पूछा,—"क्या अलग चरमें रहनेसे उनके पेटमें नारंगियां चली जायंगी? आप दोनोंमें जो व्यवहार आज हो रहा है वही ठीक है। जबतक दोनों एक साथ खाते हैं तवतक दोनों कि निकट आनेकी संभावना है। एकाध बार आप उनसे नारंगियां ठेनेका आग्रह भी करेंगे। लेकिन यदि आप दोनोंके बीच सुरक्षितताकी दीवार खड़ी कर दी गई तो भेद चिरस्थायी हो जायगा। दीवारको सुरक्षितताका सावन मानना कैसा भयंकर है! हिंदुस्तानमें हम सब कहते हैं, हमारे नंतोंने पुकार-पुकारकर कहा है कि ईश्वर सर्वसाक्षी है, सर्वत्र है। फिर दीवारकी खोटमें छिपनेसे क्या फायदा? इससे दोनोंका अंतर थोड़े ही घटेगा।"

यही हाल हम खादी-वारियोंका भी है। जनताके अंदर अभी खादीका प्रवेश ही नहीं हुआ है। इसलिए जितने खादीवारी हैं वे सब सेवक ही हैं। यह कहा जाता है कि हमें और आपको गांवोंमें जाना चाहिए। लेकिन देहात में जानेपर भी, वहांके लोगोंको जहां मूखी रोटी नहीं मिलती वहां में पूरी खाता हूं। मेरा बी खाना उस भू खेको नहीं खटकता। आज भी किसान कहना है कि अगर मुभे पेटभर रोटी मिल जाय तो तेरे घीकी मुभे ईप्या नहीं। युक्ते तेल ही मिलता रहे तो भी संतोप हैं। यह भेद उसे भले ही न अखरता हो, मगर हम सेवकोंको बहुत अखरता है। लेकिन इस तरह कवतक चलता रहेगा? पारसाल में एक खासा दुवला-पतला जीव था। इस साल मुटा गया हूं। नुभे यह मुटापा खटकता है। मैं भी उन्हीं लोगों जैसा दुवला-पतला हूं, यह तंतोप अब जाता रहा।

इस टंगी हुई तस्तीपर लिखा है कि आवश्यकताएं बढ़ाते रहना सम्यता-का लक्षण नहीं है; वित्क आवश्यकताओंका संस्करण सम्यताका लक्षण है। तो भी मैं कहता हूं कि देहातियोंकी आवश्यकताएं बढ़ानी चाहिएं। उन्हें सुधारना भी चाहिए। लेकिन उनकी आवश्यकताएं आज तो पूरी भी नहीं होतीं। उनका रहन-सहन विलकुल गिरा हुआ है। उनके जीवनका मान बढ़ाना चाहिए। मोटे हिसाबसे तो यही क़हना पड़ेगा कि आज हमारे गरीब देहातियोंकी आवश्यकताएं बढ़ानी चाहिए।

यदि हम गांवोंमें जाकर वैठे हैं तो हमें इसके लिए प्रवल प्रयत्न करना चाहिए कि ग्रामवासियोंका रहन-सहन ऊपर उठे और हमारा नीचे उतरे। लेकिन हम जरा-जरा सी वातें भी तो नहीं करते। महीना-डेड़-महीना हुआ, मेरे पैरमें चोट लग गई। किसीने कहा, उसपर मरहम लगाओ। मरहम मेरे स्थानपर आ भी पहुंचा। किसीने कहा, मोम लगाओ, उससे ज्यादा फायदा होगा। मैंने निश्चय किया कि मरहम और मोम दोनों आखिर मिट्टीके ही वर्गके तो हैं। इसलिए मिट्टी लगा ली। अभी पैर विलकुल अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन अब मजेमें चल सकता हूं। हमें मरहम जल्दी बाद आता है, लेकिन मिट्टी लगान नहीं सूभता। कारण, उसमें हमारी श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं,

हमारे सामने इतना वड़ा सूर्य खड़ा है। उसे अपना नंगा शरीर दिखाने-की हमें बुद्धि नहीं होती। सूर्यके सामने अपना शरीर खुला रखो, तुम्हारे सार रोग भाग जायगे। लेकिन हम अपनी आदत और शिक्षासे लाचार हैं डाक्टर जब कहेगा कि तुम्हें तपेदिक हो गया, तव वहीं करेंगे।

हम अपनी जरूरतें किस तरह कम कर सकेंगे, इसकी खोज करनीं चाहिए। में यहां सन्यासी का वर्म नहीं वतला रहा हूं। खासे सद्गृहस्थका धमं वतला रहा हूं। उंडी आव-हवावाले देशोंके डाक्टर कहते हैं कि वच्चोंकी हिंड्डयां वढ़ानेंके लिए उन्हें "कॉड लिवर आयल" दो। जहां सूर्य नहीं है, ऐसे देशोंमें दूसरा उपाय ही नहीं है। कॉड लिवर के विना वच्चे मोटे-ताजे नहीं होंगे। यहां सूर्यदर्शनकी कमी नहीं। यहां यह "महा कॉड लिवर आयल" भरपूर है। लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते। यह हमारी दशा है। हमें लंगोटी लगानेमें शर्म आती है। छोटे वच्चोंपर भी हम कपड़ेकी वाइंडिंग (जिल्द) चढ़ाते हैं। नंगे वदन रहना असम्यताका लक्षण माना जाता है। वेदोंमें प्रार्थना की गई है कि भा नः सूर्यस्य सदशो युयोयाः।" हे ईश्वर, मुभे

सूर्य-दर्शनसे दूर न रख।" वेद और विज्ञान दोनों कहते हैं कि खुले शरीर रहो। कपड़ेकी जिल्दमें कल्याण नहीं। हम अपने आचारसे ये विनाशक चीजें गांवमें दाखिल न करें। हम देहातमें जानेपर भी अपने बच्चोंको आबी या पूरी लंबाईका पतलून पहनाते हैं। इसमें उन बच्चोंका कल्याण तो है ही नहीं, उलटे एक दूसरा अशुभ परिणाम यह निकलता है कि दूसरे बच्चोंमें और उनमें भेद पैदा हो जाता है। या फिर दूसरे लोगोंको भी अपने बच्चोंको सजानेका शीक पैदा हो जाता है। एक फिजूलकी जरूरत पैदा हो जाती है। हमें देहातों में जाकर अपनी जरूरतें कम करनी चाहिए। यह विचारका एक पहलू हुआ।

देहातकी आमदनी का बढ़ाना इस विचारका दूसरा पहलू है । लेकिन वह कैसे वड़ाई जाय? हममें नालस्य वहुत है। वह महान् शत्रु है। एकका विशेषण दूसरेको जोड़ देना साहित्यमें एक अलंकार माना गया है। "कहे ळड़कीसे, लगे वहूकों", इस अर्थकी जो कहावत है उसका भी अर्थ यही है। वहको यदि कुछ जली-कटी सुनानी हो तो सास अपनी लड़कीको सुनाती हैं। उसी तरह हम कहते हैं, "देहाती लोग आलसी हो गए।" दरअसल बालसी तो हम हैं। यह विशेषण पहले हमें लागू होता है। हम इसका उनपर आरोप करते हैं। वेकारीके कारण उनके शरीरमें आलस्य भले ही भिद गया हो, परंतु उनके मनमें आलस्य नहीं है। उन्हें वेकारीका शौक नहीं है। लेकिन यदि सच कहा जाय तो हम कार्यकर्ताओंके तो मनमें भी आलस्य है और शरीरमें भी। आलस्य हिंदुस्तानका महारोग है। यह वीज है। बाहरी महारोग इसका फलहै। हमें इस आलस्यको दूर करना चाहिए। सेवकको सारे दिन कुछ-न-कुछ करते रहना चाहिए। और कुछ न हो तो गांवकी परिक्रमा ही करे। और कुछ न मिले तो हिड्डयां ही बटोरे। यह भगवान् शंकरका कार्यक्रम है। हिंब्ड्यां इकट्ठी करके चर्मालयमें भेज दे। इससे आज्ञुतोप भगवान शंकर प्रसन्न होंगे। या एक वाल्टीमें निट्टी लेकर रास्तेपर जहां-जहां खुला हुआ मैला पड़ा हो उसपर डालता फिरे। अच्छी खाद वनेगी। इसके लिए कोई खास कीशलकी जरूरत नहीं।

हमारे सेनापित वापटने एक किवतामें कहा है कि "भाड़ू खपरैल और खुरपा, ये औजार घन्य हैं।" ये कुशल औजार हैं। जिस औजारका उपयोग अकुशल मनुष्य भी कर सकता है, उसे वनानेवाला अधिक-से-अधिक कुशल होता है। जिस औजारके उन्योग के लिए कम-से-कम कुशलताकी जरूरत हो वह अधिक-से-अधिक कुशल औजार है। खपरैल और भाड़ू ऐसे ही औजार हैं। भाड़ू सिर्फ फिरानेकी देर है, भूमाता स्वच्छ हो जाती है। खपड़ियामें जरा भी आनाकानी किये विना मैला आ जाता है। यंत्रशास्त्रके प्रयोग इस दृष्टिसे होने चाहिए। खपरैल, खुरपा और भाड़ू के लिए पैसे नहीं देने पड़ते इसलिए वे सीधे-साधे औजार धन्य हैं!

रामदासने अपने 'दासवोध' में सुबहसे शामतककी दिनचर्या वतलाते हुए कहा है कि सबरे शौच-कियाके लिए बहुत-दूर जाओ और बहांसे लौटते हुए कुछ-न-कुछ लेते आओ। वह कहते हैं कि खाली हाथ आना खोटा काम है। सिर्फ हाथ हिलाते नहीं आना चाहिए। कोई-कोई कहते हैं कि हम तो हवा खाने गए थे। लेकिन हवा खानेका कामसे विरोध क्यों हो? कुदालीने खोदते हुए क्या नाक बंद कर ली जाती है? हवा खाना तो सदा चालू ही रहता है। परंतु श्रीमान् लोग हमेशा विना हवावाली जगहमें बैठे रहते हैं। इसलिए उनके लिए हवा खाना भी एक काम हो जाता है। मगर कार्यकर्ता-को सदा खुली हवामें काम करनेकी आदत होनी चाहिए। वापसं आते हुए वह अपने साथ कुछ-न-कुछ जरूर लाया करे। देहातमें वह दतुअन ला सकता है। लीपनेके लिए गोवर ला सकता है और अगर कुछ न मिले तो कम-से-कम किसी एक खेतके कपासके पेड़ ही गिनकर आ सकता है, यानी 'फसलका ज्ञान अपने साथ ला सकता है। मतलब, उसे फिजूल चककर नहीं काटने चाहिए। देहातमें काम करनेवाले ग्राम-सेवकोंको सुवहसे लेकर शामतक कुछ-न-कुछ करते ही रहना चाहिए।

लोगोंकी शक्ति कैसे बढ़ेगी, इसके विषयमें अब कुछ कहूंगा। देहातमें चेकारी और आलस्य बहुत हैं। देहातके लोग मेरे पास आते और कहते हैं, "महाराज हम लोगोंका बुरा हाल हैं। घरमें चार खानेवाले मुंह हैं।" न जाने वे मुक्ते 'महाराज' क्यों कहते हैं? मेरे पास-कौन-सा राज घरा है?
मैं उनसे पूछता हूं, "अरे भाई, घरमें अगर जानेवाल मुंह न हो तो क्या वगर खानेवाले हों? वगर खानेवाले मुंह तो मुदोंके होते हैं। उन्हें तो तुरंत वाहर निकालना होता है। तुम्हारे घरमें चार खानेवाले मुंह हैं, यह तो तुम्हारा वैभव है। वे तुम्हें भार क्यों हो रहे हैं? भगवान्ने आदमीको अगर एक मुंह दिया है तो उसके साथ-साथ दो हाथ भी दिये हैं। अगर वह एक समूचा मुंह बीर आधा ही हाथ देता तो अलवत्ता मुक्तिल थी। तुम्हारे यहां चार मुंह हैं तो आठ हाथ भी तो हैं। फिर भी शिकायत क्यों?" लेकिन हम उन हाथोंका उपयोग करें, तव न? हमें तो हाथ-पर-हाथ घरकर वैठ रहनेकी आदत हो गई हैं, हाथ जोड़नेकी आदत हो गई है। जब हाथ चलाना वंद हो जाता है तो मुंह चलना शुरू हो जाता है। फिर खानेवाले मुंह आदमीको ही खाने लगते हैं।

हमें अपने दोनों हाथोंसे एक-सा काम करना चाहिए। पाँनारमें कुछ लड़के कातने आते हैं। उनसे कहा, "वायें हाथसे कातना शुरू करो।" उन्होंने यहींसे कहना शुरू किया कि "हमारी मजदूरी कम हो जायगी। वायां . हाथ दाहिने की वरावरी नहीं कर सकेगा।" मैंने कहा, "यह क्यों? दाहिने हाथमें अगर पांच अंगुलियां हैं तो वायें हाथमें भी तो हैं। फिर क्यों नहीं वरावरी कर सकेगा?" निदान, मैंने उनमेंसे एक लड़का चुन लिया और उससे कहा कि "वायें हाथसे कात।" उसे जितनी मजदूरी कम मिलेगी उतनी पूरी कर देनेकी जिम्मा मैंने लिया। चौदह रोजमें वह साढ़े चार रुपया कमाता था। वायें हाथसे पहले पखवाड़ेमें ही उसे करीन तीन रुपये मिले। दूसरे पाखमें वायां हाथ दाहिनेकी वरावरी पर आ गया। एक रुपया मैंने अपनी गिरहसे पूरा किया। लेकिन उससे सवकी आंखें खुल गई। यह कितना वड़ा लाभ हुआ? मैंने लड़कोंसे पूछा, "क्यों लड़को, इसमें फायदा है कि नहीं?" वे कहने लगे, "हां, क्यों नहीं?" दाहिना हाथ भी तो आठ घंटे लगातार काम करने में घीरे-घीरे थकने लगता है। अगर दोनों हाथ तैयार हों तो अदल-गदल कर सकते हैं और थकावट विलक्षल नहीं आती। अठाईस-के-अठाईसों

लड़के वायें हायका प्रयोग करनेके लिए तैयार हो गए।

शुरू-शुरूमें हाथमें थोड़ा दर्द होने लगता है। लेकिन यह सात्त्विक दर्द है। सात्त्विक सुख ऐसा ही होता है। अमृत भी शुरू-शुरूमें जरा कड़ुआ ही लगता है। पुराणोंका वह एकदम मीठा-ही-मीठा अमृत वास्त्विक नहीं। अमृत अगर, जैसा कि गीतामें कहा है, सात्त्विक हो तो वह मीठा-ही-मीठा कैसे हो सकता है? गीतामें वताया हुआ सात्त्विक सुख तो प्रारंभमें कड़ुवा ही होता है। मेरी वात मान कर लड़कोंने तीन महीनेतक सिर्फ वायें हाथसे कात्नेका प्रयोग करनेका निश्चय किया। तीन महीने मानो दाहिने हाथको विलकुल भूल ही गये। यह कोई छोटी तपस्या नहीं हुई।

देहातमें निदाका दोष काफी दिखलाई देता है। यह बात नहीं कि शहरके लोग इससे वरी हैं। लेकिन यहां में देहातके ही विषयमें कह रहा हूं। निंदा सिर्फ पीठ-पीछे जिंदा रहती है। उससे किसीका भी फायदा नहीं होता। जो निंदा करता है उसका मुंह खराव होता है और जिसकी निंदा की जाती है उसकी कोई उन्नति नहीं होती। मैं यह जानता तो था कि देहातियोंमें निंदा करनेकी आदत होती है, लेकिन यह रोग इतने उग्र रूपमें फैल गया होगा, इसका मुभ्ते पता न था। इधर कुछ दिनोंमें मैं सत्य और अहिंसाके बदले सत्य और अनिदा कहने लगा हूं। हमारे संतोंकी वृद्धि वड़ी सूक्ष्म थी। उनके वाङ्नयका रहस्य अव मेरी समभमें आया। वे देहातियोंसे भली-भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने जगह-जगह कहा है कि निदा न करो, चुगली न खाओ। संतोंके लिए मेरे मनमें छुटपनसे ही भिवत है। उनके किये हुए भिवत और ज्ञानके वर्णन मुक्ते वड़े मीठे लगते थे। लेकिन में सोचता था कि 'निंदा मत करों कहनेमें क्या वड़ी विशेषता है। उनकी नीति-विषयक कविताएं मैं पढ़ता तो था, लेकिन वे मुक्ते भाती न थीं। परस्त्रीको माताके समान समको, पराया माल न छुओ, और निंदा न करो--इतनेमें उनकी नैतिक शिक्षाकी पूंजी खत्म हो जाती थी। भिक्त और ज्ञान के साथ-साथ उसी श्रेणीमें वे इन चीजोंको भी रखते थे। यह मेरी समभमें न आता था। लेकिन अब खूब अच्छी तरह समभ गया हूं। निर्दाका दुर्गुण उन्होंने लोगोंकी नस-नसमें पैठा हुआ देखा, इसिलए उन्होंने ऑनदापर वार-वार इतना जोर दिया और उसे वड़ा भारी सद्गुण वतलाया। कार्यकर्ताओं को यह अपथ ले लेनी चाहिए कि हम न तो निदा करेंगे और न सुनेंगे। निदामें अक्सर गलती और अत्युक्ति होती है। साहित्यमें अत्युक्ति भी एक अलंकार माना गया है। संसारको चौपट कर दिया है इन साहित्यवालोंने। वस्तुस्थितिको तिगुना, दसगुना, वीस-गुना, बढ़ाकर बताना उनके मतसे अलंकार है। तो क्या जो चीज जैसी है उसे वैसी ही बताना अपनी नाक काटनें के समान है? कथाकार और प्रवचनकार-की अत्युक्तिका कोई ठिकाना ही नहीं। एकको सौगुना बढ़ानेका नाम अतिशयोक्ति है, ऐसी उसकी कोई नाप हो तो अतिशयोक्तिसे वस्तुस्थितिको कल्पना कर सकते। लेकिन यहां तो कोई हिसाव ही नहीं है। वे एकका सौगुना नहीं करते बल्कि शून्यको सौगुना बढ़ाते हैं। सुनता हूं, सौ अनंतका गुणा करनसे कोई एक अंक आता है, लेकिन यह तो गणितज्ञ ही जानें।

तीसरी वात जो में आप लोगोंसे कहना चाहता हूं, वह है सचाई। हमारे कार्यकर्ताओं में स्यूल अर्थमें सचाई है, सूक्ष्म अर्थमें नहीं। अगर में किसीसे कहूं कि तुम्हारे यहां सात बजे आऊंगा तो वह पांच ही बजसे मुसे लेनेके लिए मेरे यहां आकर बैठ जाता है, क्योंकि वह जानता है कि इस देशमें जो कोई किसी खास वक्त आनेका बादा करता है, वह उस वक्त आयेगा' ही इसका कोई नियम नहीं। इसलिए वह पहलेसे ही आकर बैठ जाता है। सोचता है कि दूसरेके मरोसे काम नहीं बनता। इसलिए हमें हमेशा बिलकुल ठीक बोलना चाहिए। किसी गांववालेसे आप कोई काम करनेके लिए किहये तो वह कहेगा, 'जी हां'। लेकिन उसके दिलमें वह काम करना नहीं होता। हमें टालनेके लिए 'जी हां' कह देता है। उसका मतलब इतना ही रहता है कि अब ज्यादा तंग न कीजिये। 'जी हां' से उसका मतलब होता है। वह 'आगे विहए' कहकर आपके दिलको चोट पहुंचाना नहीं चाहता। आपको वह ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता इसलिए 'जी हां' कहकर जान वचा लेता है।

इसलिए कोई भी वात जो हम देहातियोंसे कराना चाहें वह उन्हें समभा भर देनी चाहिए। उनसे शपथ या वृत नहीं लिवाना चाहिए। जबसे मैं देहातमें गया तवसे किसीसे किसी वातके विषयमें वचन लेनेसे मुफ्ते चिढ़-सी हो गई है अगर मुक्ससे कोई कहे भी कि मैं यह वात करूंगा तो मैं उससे यही कहूंगा कि "यह तुम्हें जंचती है न? वस, तो इतना काफी है। वचन देनेकी जरूरत नहीं। तुमसे हो सके तो करो।" लोगोंको उसकी उपयोगिता समभाकर संतोष मान लेना चाहिए। क्योंकि किसीसे कोई काम करनेका वचन लेनेके वाद उस कामके करानेकी जिम्मेदारी हमपर आ जाती है। अगर वह अपना वचन पूरा न करे तो हम अप्रत्यक्ष रूपसे भूठ वोलनेमें सहायता करते हैं। राजकोट-प्रकरण और क्या चीज है? अगर कोई हमारे सामने किसी विषयमें वचन दे दे और फिर उसे पूरा न करे तो इसमें हमारा भी अधःपतन होता है। इसलिए वापूको राजकोटमें इतना सारा प्रयास करना पड़ा। इसलिए वचन, नियम या व्रतमें किसीको वांधना नहीं चाहिए और अगर किसीसे वचन लेना ही पड़े तो वह वचन अपना समफकर उसे पूरा करनेकी सावधानी पहले रखनी चाहिए। उसे पूरा करनमें हर तरहसे मदद करनी चाहिए। सचाईका यह गुण हमारे अंदर होना चाहिए।

वाइविलमें कहा है, "ईश्वरकी कसम न खाओं"। आपके दिलमें 'हां' हो तो हां कहिए और 'ना' हो तो ना किहए। लेकिन हमारे यहां तो राम- दुहाई भी काफी नहीं समभी जाती। कोई भी वात तीन वार वचन दिये विना पक्की नहीं मानी जाती। सिर्फ 'हां' कहनेका अर्थ इतना ही है कि "आपकी वात समभमें आ गई। अब देखेंगे, विचार करेंगे"। किसी मजबूत पत्थरपर एक दो चोट लगाइये तो उसे पता भी नहीं चलता। दस-पांच मारिए, तवं वह सोचने लगता है कि शायद कोई व्यायाम कर रहा है। पचास चोटें लगाइये तव कहीं उसे पता चलता है कि "अरे, यह व्यायाम नहीं कर रहा है। यह तो मुभे फोड़ने जा रहा है।" एक वार हां कहनेका कोई अर्थ नहीं। दो वार कहनेपर वह सोचने लगता है कि मैंने हां कर दी है। और जब तीसरी वार हां कहता है तव उसके व्यानमें आता है कि मैंने जान-

वूसकर हां कही है। कुलका अर्थ इतना ही है कि सूक्ष्म दृष्टिसे भूठ हमारी नस-नसमें भिद गया है। इसलिए कार्यकत्तांओं को अपने लिए यह नियम बना लेना चाहिए कि जो बात करना कबूल करें उसे करके ही दम लें। इसमें तिनक भी गलती न करें। दूसरेसे कोई बचन न लें। उस भंभटमें न पड़ें।

अव कार्यकर्ताओंसे कार्य-कुशलताके वारेमें दो-एक वार्ते कहना चाहता हूं। जब हम कार्य करने जाते हैं तो चालू पीड़ीके वहुत पीछे पड़ते हैं। चालू पीढ़ीका तो निशेषण ही 'चालू' है। वह चलती चीज है। उसकी सेवा कीजिए। लेकिन उसके पीछे न पड़िये। उसके शरीरके समान उसका मन और उसके विचार भी एक सांचेमें ढले हुए होते हैं।जो नई वात कहना हो वह नौजवानों से कहनी चाहिए। तरुणोंके विचार और विकार दोनों वलवान् होते हैं। इसिलए कुछ लोग उन्हें उच्छृ बल भी कहते हैं। इसमें सचाई इतनी ही है कि वे वलवान् और वेगवान् होते हैं। अगर उनके विचार वलवान् हो सकते हैं तो वैराग्य भी जवरदस्त हो सकता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे विकारोंका शमन होता जाता है। मोटे हिसावसे यह सच है। लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं। यह कोई शास्त्र नहीं है। हमारी वात चालू पीढ़ीको अगर जंचे तो अच्छा ही है, और न जंचे तो भी कोई हानि नहीं है। भावी पीढ़ीको हायमें लेना चाहिए। युवक ही नए-नए कामोंमें हाथ डालते हैं, वढ़े नहीं। विकार ' किस तरह बढ़ते या घटते हैं, यह मैं नहीं जानता। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि वृद्धोंकी अपेक्षा तरुणोंमें आज्ञा और हिम्मत ज्यादा होती है।

दूसरी वात यह है कि कार्य शुरू करते ही उसके फलकी आशा नहीं करनी चाहिए। पांच-दस साल काम करनेपर भी कोई फल न होता देखकर निराश न होना चाहिए। हिंदुस्तानके लोग हजार सालके वूढ़े हैं। जब किसी गांवमें कोई नया कार्यकर्ता जाता है तो वे सोचते हैं कि ऐसे तो कई देख चुके हैं। साथु-संत भी आये और चले गए। नया कार्यकर्ता कितने दिन टिकेगा, इसके विषयमें उन्हें संदेह होता रहता है। अगर एक-दो साल टिक गया तो वे सोचते हैं कि शायद टिक भी जाय। अनुभवी समाज है। वहः प्रतीक्षा करता रहता है। अगर लोग अपनी या हमारी मृत्युतक भी राह देखते रहें तो कोई वड़ी वात नहीं।

ग्रामवासियोंसे 'समरस' होनेका ठीक-ठीक मतलव समफना चाहिए उनका रंग हमपर भी चढ़ जाये, इसका नाम उनसे मिलना नहीं है। इस त्तरह मिलनेसे तद्र्पता आने लगती है। मेरे मतसे समाज के प्रति आदरंका जितना महत्त्व है उतना परिचयका नहीं। समाजके साथ समरस होनेसे उसका लाभ ही होगा, अगर हम ऐसा मानें तो इसमें अहंकार है। हम कोई पारस पत्थर हैं कि हमारे केवल स्पर्शेस समाजकी उन्नति हो जायगी? केवल समाजसे समरस होनेसे काम होगा, यह माननेमें जड़ता है। रामदास कहते हैं, "मनुष्यको ज्ञानी और उदासीन होना चाहिए। समुदायको हीसला रखना चाहिए; लेकिन अखंड और स्थिर होकर एकांत-सेवन करना चाहिए।" वे कहते हैं कि, "कोई जल्दी नहीं है। शांतिसे अखंड एकांत-सेवन करो।" एकांत-सेवनसे आत्म-परीक्षणका मौका मिलता है। लोगोंसे किस हदतक संपर्क बढ़ाया जाय, यह घ्यानमें आता है। अन्यया अपना निजी रंग न रहकर उसपर दूसरे रंग चढ़ने लगते हैं। कार्यकर्ता फिर देहातियोंके रंगका ही हो जाता है। उसके चित्तमें व्याकुलता पैदा होती है और वह ठीक होती है। फिर उसका जी चाहता है कि किसी वाचनालय या पुस्तकालयकी शरण लुं। एकाध वड़े आदमीके पास जाकर कहने लगता है कि मैं दो-चार महीने आपका सत्संग करना चाहता हूं। फिर वे महादेवजी और ये नंदी, दोनों एक जगह रहने लगते हैं! वह कहता है, "मैं वड़ा होकर खराव हुआ। अव तू मेरे पास रहता है। इसमें कोई लाभ नहीं।" इसलिए समाजमें सेवाके ही लिए ही जाना चाहिए। वाकीका समय स्वाघ्याय और आतम-परीक्षणमें विताना चाहिए। आत्म-परीक्षणके विना उन्नति नहीं हो सकती। अपने स्वतंत्र समयमें हम अपना एकाघ प्रयोग भी करें। कई कार्यकर्ता कहते हैं, "क्या करें, चिंतनके लिए समय ही नहीं मिलता। जरा वैठे नहीं कि कोई-न-कोई आया नहीं।" जो आये उससे वोलनेमें समय 'विताना सेवा नहीं है! कार्यकर्त्ताको स्वाच्याय और चितनके लिए अलग

समय रखना चाहिए। एकात-सेवन करना चाहिए। यह भी देहातकी सेवा ही है।

एक वात स्त्रियोंके संबंधमें। स्त्रियोंके लिए कोई काम करनेमें हम अपनी हतक समभते हैं। पौनारका ही उदाहरण लीजिये। व्याकरणके अनुसार जिनकी गणना पुल्लिंगमें हो सकती हैं ऐसा एक भी आदमी अपनी बोती आप नहीं फीचता। वापके कपड़े लड़की बोती है, और भाईके कपड़े वहनको घोने पड़ते हैं। मांकी साड़ी फींचनेमें भी हमें शर्म आती है, तो पत्नीकी साड़ी धोनेकी तो वात ही क्या ? अगर विकट प्रसंग का जाय तो कोई रिश्तेदारिन यो देती है। और वहं भी न मिलेतो पड़ोसिन यह काम करेगी। अगर वह भी न मिले और पत्नीकी साड़ी साफ करनेका मौका आ ही जाय, तो फिर वह काम शामको, कोई देख न पाए ऐसे इंतजामसे, चुपचाप, चोरीसे, कर लिया जाता है। यह हालत है! और मेरा प्रस्ताव तो इससे विलक्क उलटा है। लेकिन अगर आप मेरी बातपर अमल करें तो आगे चलकर वे स्त्रियां ही आपके कपड़े बना देंगी, इसमें तनिक भी शंका नहीं। एक बार में खादीका एक स्वावलंबन-केंद्र देखने गया । दपतरमें कोई सत्तर-पचहत्तर स्वावलंबी चादी वारियोंकी तालिका टंगी हुई थी। लेकिन उसमें एक भी स्त्री नहीं थी। यहां जो नभा हुई उसमें मेरे कहनेसे खासकर स्त्रियां भी बुलाई गई थीं। मैंने पूछा, "यहां इतने स्वावलंबी खादीयारी पुरुप हैं; तो क्या स्त्रियां न कातेंगी ?" स्त्रियोंने जवाव दिया, हम ही तो कातती हैं।" तब मैंने ख़्द कातनेवाले पुरुपोंसे हाय उठानेको कहा। कोई तीन-चार हाथ उठे। शेप सव स्त्रियों द्वारा काते गये सूतके जोरपर स्त्रावलंबी थे। इसलिए कहता हं कि फिलहाल उनके लिए महीन सूत कातिए। आगे चलकर वे ही आपके कपड़े तैयार कर देंगी। कम-से-कम खादी-यात्रामें पहननेके लिए एक साड़ी अगर आप उन्हें बना दें तो भी में संतोष मान लूंगा। अगर वे वहां आयंगी तो कम-से-कम हमारी वातें उनके कानोंतक पहुंचेंगी।

### : ४१ :

### चरखेका सहचारी भाव

पुराने जमानेकी वात है। एक सत्य-वक्ता, विशुद्धमना साधु वनमें तप करते थे। उनके शांत तपके प्रभावसे वहांके पशु-पक्षी आपसी वैर-भाव भूल गये थे जिससे वन-का-वन एक आश्रम जैसा वन गया था। जिस तपके वलसे वन-केसरीका स्वभाव वदल जाय उससे इंद्रका सिंहासन डोलने लगे तो इसमें क्या आक्चयं है ? इंद्रने उस साधुका तप भंग करना तय किया। हाथमें तल-वार ले योद्धाका भेस वना वह साधुके पास आये और विनती करने लगे— "क्या आप मेरी यह तलवार कृपा करके अपने पास धरोहरकी भांति रख लेंगे?" न जाने साधुने क्या सोचकर उसकी विनती मान ली। इंद्र चले गये। साधुने घरोहर संभालकर रखनेकी जिम्मेवारी ली थी, वह दिन रात तलवार अपने साथ रखने लगे। देव-पूजाके लिए पुष्प आदि लेने जाते तो भी तलवार साथ होती। आरंभमें उन्होंने विश्वासके नाते तलवार अपनाई थी, धीरे-धीरे तलवार पर उनका विश्वास जमता गया। तलवार नित्य साथ रखते-रखते तपस्यासे श्रद्धा जाती रही। यह वात उनके ध्यानमें भी न आई। साधु कूर हो गया, इंद्रका सिंहासन स्थिर और निर्भय हो गया और वनके हिरण डरके मारे कांपने लगे।

रामचंद्रजीके दंडक वनमें घूमते समय उनके हाथों कहीं हिंसा न हो जाय, इस विचारसे यह सुन्दर कथा सीताजीने उनसे कही थी। हर वस्तुके साथ उसका सहचारी भाव आता ही है। इस कथाका इतना ही भाव है। जैसे सूर्यके समीप उसकी किरणें वैसे ही वस्तुके समीप उसका सहचारी भाव होता है।

हम कहते हैं चरखेका सर्वत्र प्रचार हो जाय तो स्वराज्य मिला ही समिभए। इसका मतलव बहुतोंकी समभमें नहीं आता। कारण, चरखेके सहचारी भाव उनके घ्यानमें नहीं आते। घरमें एक चरखा आते ही, अपने साथ कितनी भावनाएं लाता है, यह हम नहीं जानते। विजलोकी भांति सारा न्वातावरण पल भरमें वदल जाता है। राजाके वाहर निकलनेपर हम कहते हैं—"राजाकी सवारी निकली है।" चरखा घरके भीतर आया तो चरखेकी सवारी भीतर आती है। इस सवारीमें कौन-कौनसे सरदार शामिल होते हैं, इसपर विचार करें तो 'वरखेसे स्वराज्य' का रहस्य समक्षमें आजाय।

थोड़े दिन हुए एक विनक सज्जनने जिन्होंने कांग्रेसके नियमानुसार हालमें ही चरखा कातना शुरू किया था, चरखेके विषयमें अपना यह अनुभव चताया था। "पहले मेरे मनमें चाहे जैसे-तैसे व्यर्थ विचार आया करते थे। चरखा कातना शुरू करनेपर यह वात अपने-आप वंद हो गई।" वीचमें एक वार जोमें आया कि वड़े लोग मोटर रखते हैं, मैं भी एक मोटर लूं। पर तुर्त ही यह विचार हुआ कि एक ओर चरखा और दूसरी ओर मोटरके पीछे मेरा पैसा विदेश जाय, यह ठीक नहीं। मोटरके विना मेरा कोई काम अटका भी नहीं है। यह अनुभव एक-दोका नहीं; वहुतोंका है। चरखेके सहचारी मावोंमें गरीवोंके प्रति सहानुभूति, गरीवीकी कद्र और उसमें ही रन मानना एक महत्त्वपूर्ण भाव है। गरीव और अमीरमें एकता लानेकी सामध्ये जितनी चरखेमें है उतनी और किसी चीजमें नहीं।

गरीव और अमीरका भगड़ा सारी दुनियाको परेशान कर रहा है। इसे मिटानेकी शक्ति अकेले चरखेमें ही है। गरीव-अमीर एक हो जायं तो स्वराज्य मिलते कितनी देर?

आज अपने समाजके, अंधा मजदूर, लंगड़ा पंडित, ये दो भाग हो गये हैं। सुशिक्षितोंमें स्वराज्यकी भावना है पर कार्य करनेकी शक्ति नहीं। अशिक्षितोंमें कार्य करनेकी शक्ति हैं तो भावना नहीं। अंधे और लंगड़ेकी इस जोड़ीको जोड़नेकी कला केवल चरखेमें हैं। यों तो चरखा एक सीधी-सादी-सी चीज दिखाई देता है। और हैं भी वह ऐसी ही। पर इस मीधी-सी वस्तुकें लिए भी वढ़ई, लुहार, चमार आदिके चरणोंमें वैठना पड़ता है। अपने छोटे भाईको मैंन एक वढ़ईके पास काम सीखने को रखा था। शुह-गुरुमें तो वढ़ई वड़े अदबसे सिखाता-वताता था, पर थोड़े दिन वाद ही उसे मालूम हो। गया कि मेरा शिष्य और वादोंमें चाहे विद्वान हो पर इस काममें मूलें है।

फलतः एक दिन धमकाकर बोला "इतना बताया तो भी 'तू' नहीं समभता ?" शुरू-शुरूमें वह 'तुम' कहता था। लेकिन उम्र छोटी होते हुए भी जब उसके मुंहसे 'तू' निकल पड़ा तो मुभे आनंद हुआ। जान पड़ा स्वराज्य पास आगया है। एक बार में चरखा कात रहा था, एक ढेड बुनकर मुभसे मिलने आया (यह संयोग भी चरखेके आंदोलनके बिना नहीं आता)। में कातते-कातते उसके साथ बातें करता जाता था। तकुएमें कुछ दोष था जिससे अच्छा कातते नहीं बनता था। उस ढेड़के ध्यानमें तुरंत यह बात आ गई थी और क्या दोष है, यह उसने मुभे बताया। मुभ जैसे 'विद्वान्' को सिखानेमें उसको कितना आनंद आया होगा और हम एक दूसरेके कितने पास आये होंगे! सुशिक्षित और अशिक्षित एक हो जायं तो स्वराज्य क्यों न मिले?

आज हिन्दू-मुसलमानके भगड़ोंका प्रश्न वड़ा विकट हो गया है। में समभता हूं कि इसे हल करनेकी शक्ति भी केवल चरखेमें ही है। प्रत्येक मंदिर और मसजिदमें चरखेका प्रवेश हो जाय तो सव भगड़े खत्म हो जाय। अवश्य ही, आजकी परिस्थितिमें ऐसा होनेके लिए भी दूसरी कितनी ही वस्तुओंकी सहयता दरकार होगी। लेकिन चरखा कातनेवाला, कोई भी हिन्दू या मुसलमान एक दूसरेका सिर तोड़नेको कभी तैयार न होगा, यह वात पक्की है। जिस तरह तलवारको साथ रखते-रखते मनुष्य हिंसक बन जाता है उसी तरह वह चरखेके साथसे शांत वन जाता है। शांति या अहिंसा ही चरखेका सहचारी भाव है। समाजमें शांति स्थापित हो और उससे हिन्दू-मुस्लिम भगड़ोंका अंत हो जाय तो स्वराज्य क्यों न मिले?

चरखेके सहचारी भावोंके यथार्थ स्वरूपका वर्णन नहीं किया जा सकता। और किया भी जाय तो केवल पढ़कर वह समफा नहीं जा सकता। उसके लिए तो खुद चरखेसे ही दोस्ती करनी होगी। दोस्ती पक्की होते ही चरला खुद ही अपने सव रहस्य बता देता है। उसकी संगीत-मवुर-वाणी एक बार कानमें पड़ी कि सारी कुशंकाएं मिटी समिकए। इसलिए यह लेख पूरा करनेक पचड़ेमें न पड़कर, उसका वाकी हिस्सा पाठक चरखमेंसे कात लें। उनसे इतनी प्रार्थना करके मैं यहीं विश्राम लेता हूं।

### : ४२ :

# सारे धर्म भगवान्के चरण हैं

पिछले दिनों वंबईमें इस्लामके एक अघ्येता श्रीमुहम्मदअलीका 'कुरानके अध्ययन' पर एक भाषण हुआ था। उसमें उन्होंने जो विचार प्रकट किये थे वैसे आजकलके असहिष्णु युगमें बहुत कम सुनाई देते हैं।

उन्होंने कहा, "कुरानके उपदेशके संवंधमें हिन्दुओं या ईसाइयोंके दिलोंमें होने वाली विपरीत भावनाओंकी जिम्मेदारी मुसलमानोंकी है। परवमेंकि विपयम जो वृत्ति कुरानकी मानी जाती है, उसके लिए वस्तुतः कुरान जिम्मेदार नहीं है, वित्क वे चंद मुसलमान हैं जो कुरानके उपदेशके खिलाफ आचरण कर रहे हैं। कुरानका उचित रीतिसे अध्ययन करनेसे विदित होगा कि कुरानकी रूसे जहां-जहां ईश्वर-शरणता है वहां-वहां इस्लाम है। में खुद किसी समय नास्तिक और ऊपरी—अर्थात् हिन्दू-विरोधी या ईसाई-विरोधीके अर्थमें—मुस्कुमान था। पर कुरान पहनेपर इस्लामका असली अर्थ मेरी समभमें आ गया और आज में एक सच्चे हिन्दू या सच्चे ईसाईको असली मुसलमान समभ सकता हूं।"

यह दृष्टि शुद्ध हैं। सच्चे हिंदूमें मुसलमान है और सच्चे मुसलमानोंमें हिंदू हैं। हममें पहचानने भरकी शक्ति होनी चाहिए। विट्ठलका उपासक विट्ठलकी उपासना कभी नहीं छोड़ेगा। वह जन्मभर विट्ठलका ही उपासक रहेगा। लेकिन वह रामकी उपासनाका विरोध न करेगा। वह विट्ठलमें भी राम देख सकता है। यही बात रामोपासकपर लागू है। उसे रामकी मूर्त्तिमें विट्ठलके दर्शन होते हैं?

धर्माचरण एक उपासना है। उपासनामें विरोधकी गुंजायदा नहीं। जैसे 'राम' और 'विट्ठल' एक ही परमेश्वरकी मूर्तियां हैं, और इसलिए उनमें

१. तुलसीदासजीने कहा नहीं है—मोर मुकुट किट काछनी, भलेः वने हो नाय। तुलसी नस्तक तव नमे धनुष बाण लो हाय।"

विशिष्टता होते हुए भी उनका विरोध नहीं है; वैसे ही हिन्दू-धर्म, मुस्लिम-धर्म इत्यादि एक ही सत्य-धर्मकी मूर्तियों है, इसलिए उनमें विशिष्टता होते चुए भी विरोध नहीं है। जो ऐसा देखता है वही वास्तवमें देखता है।

रामकृष्ण परमहंसने भिन्न-भिन्न धर्मोंकी साधना स्वयम् करके सव धर्मोंकी एकरूपता प्रत्यक्ष कर ली। तुकारामने अपनी उपासनाके सिवा दूसरे किसीकी उपासना न करते हुए भी सारी उपासनाओंकी एक वाक्यता जान ली। जो स्वधर्मका निष्ठासे आचरण करेगा उसे स्वभावतः ही दूसरे वर्मोंके लिए आदर रहेगा। जिसे पर-धर्मके लिए अनादर हो उसके वारेमें समभ लीजिए कि वह स्वधर्मका आचरण नहीं करता।

धर्मका रहस्य जाननेके लिए न तो कुरान पढ़नेकी जरूरत है, न पुराण पढ़नेकी; सारे धर्म भगवान्के चरण हैं, इतनी एक बात जान लेना वस है।